# काव्य सम्प्रदाय श्रोर वाद

लेखक श्री श्रशोककुमारसिंह वेदालंकार, प्रभाकर, एम० ए०, एत० टी०

> प्रकाशक इक्रोरिएगटल बुक डिपो १७०४, नई सड़क, दिल्ली ब्राड्य:—प्रताप रोड, जालन्धर

प्रका शक:--

त्रोरिएएटल बुक डिपो नई सड़क, दिल्ली

मूल्य ४॥)

मुद्रक विश्व भारती प्रेस पहाङ्गंज, नई दिल्ली

### विषयानुक्रमणिका

| विषय                                             | पृष्ठ      |
|--------------------------------------------------|------------|
| काव्य-सम्प्रदाय                                  | १ से १३६   |
| भूमिका                                           | क से ठ     |
| भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास                    | 3          |
| रस-सम्प्रदाय                                     | २७         |
| <b>अलंकार-सम्प्रदाय</b>                          | . ૭૫       |
| रीति-सम्प्रदाय                                   | 83         |
| ध्वनि-सम्प्रदाय                                  | 33         |
| वक्रोक्ति-सम्प्रदाय                              | १२६        |
| काव्य के वाद                                     | १३७ से २३४ |
| स्वच्छन्दतावाद                                   | १४१        |
| छायावाद : रहस्यवाद                               | १५१        |
| प्रगतिवाद                                        | १८६        |
| साहित्य ग्रतृप्त वासनाग्रों की पूर्ति का साधन है | २२०        |
| म्प्रभिव्यञ्जनावाद                               | २२५        |

### भूमिका

नियतिकृतनियमरिहतां ह्वादैकमयीमनंन्यपरतन्त्राम् । नवरसरुचिरां निर्मितिमाद्धती भारती कवेर्जयति ॥ मम्मटाचार्य ॥

''यदि सुभे निखिल विश्व में से एक ऐसा देश, जिसे प्रकृतिदेवी ने अपने अमित वैभव, शक्ति और सौन्दर्य से विभूषित किया है, भू पर स्वर्गोपम रचा है, द्वाँदना पड़े तो मैं भारत की श्रोर संकेत करूँगा। यदि मुक्तसे पूछा जाय कि वह कौनसा श्राकाश-खण्ड है जिसके नीचे मानवीय प्रतिभा ने अपने सर्वोत्तम वरदानों का सर्वश्लेष्ठ उपयोग किया है, जीवन के शाश्वत एवं गूढ़तम प्रश्नों की तह में पहुँचने का सफल प्रयास किया है और उनमें से कइयों का प्रामाणिक समाधान, जो कि प्लेटो श्रीर काएट के श्रध्येताश्रों तक का ध्यान श्राकृष्ट कर सके, प्रस्तुत किया है - तो मैं भारत की श्रोर संकेत करूँगा । श्रीर यदि मैं स्वयं ही अपने से प्रश्न करूँ कि हम योरुपवासी, जो कि लगभग समग्रत: श्रीक, रोमन श्रीर एक सेमेटिक यहूदी जाति की विचार-धाराश्रों पर पालित-पोषित हुए हैं; कौन से 'साहित्य' से उस श्रनिवार्यरूपेण वाञ्छित स्फूर्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे श्रान्तरिक जीवन को श्रधिक पूर्ण, व्यापक, विश्वजनीन श्रीर वस्तुतः-न केवल इस जीवन को श्रपितु परवर्ती शाश्वत जीवन को भी-श्रधिक मानवीय बना दे-ता मैं पुनरिंप भारत का ही निर्देश करूँगा।"-मैक्समूलर।

ये उद्गार पौरस्त्य विद्यात्रों एवं साहित्य के विख्यात मर्मज्ञ, पाश्चात्य विद्वान् श्री मैक्समूलर के है। किसी भी देश और उसके दार्शिक मीमांसा-शास्त्र और साहित्य के विषय में इससे अधिक

गौरवपूर्ण शब्दावली का प्रयोग सम्भवतः ग्राज तक किसी प्रःमाणिक ग्रालोचक द्वारा नहीं किया गया। उक्त संक्षिप्त सम्मित का महत्त्व इस कारण कही बढ़ गया है कि यह एक ऐसे विदेशी विद्वान् के दीर्घकालीन ग्रध्ययन का निष्कर्ष है, जिसने ग्रपने जीवन का ग्रधिकांश समय संसार के साहित्यमहोदधि का तुलनात्मक ग्रवगाहन करने में व्यतीत किया है। ग्राज का स्वतन्त्र भारत इसी साहित्य का एकमात्र उत्तराधिकारी है।

संस्कृत-साहित्य संसार के प्राचीनतम साहित्य-संग्रहों में से ग्रन्यतम है। इसके विषय में ग्रब तक, निक्चित रूप से, यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितनी सहसाब्दियों के मनीषियों की चिन्तन-साधना का 'सत्' सिञ्चित है। इस ग्रक्षय ज्ञानिषि की, जैसा कि मैक्समूलर के उद्गारों से स्पष्ट है, ग्रावश्यकता केवल भारत-सन्तान के लिए ही नहीं, ग्रिपितु विश्व के 'मानव' को 'मानवीय' बनाने के लिए भी है। तो एक राष्ट्रीय प्रश्न हमारे सामने ग्राता है—क्या स्वतन्त्र भारत इस दुष्प्राप्य महानिधि को सुरक्षित रख सकेगा ?

ग्राज के मानव का ग्रग्रणी, वह मानव ! ग्रौर उसकी नवेली सहचरी पाश्चात्य सभ्यता !! कौन नहीं जानता कि पाश्चात्य सभ्यता का लाड़ला यह मानव ग्राज ग्रपने वैभव के सर्वोच्च शिखर पर ग्रासीन है ? महायन्त्र-प्रवर्तन की ग्रपार क्षमता ग्रौर ग्राणिविक शस्त्रास्त्रों की कल्पनातीत शक्तिमत्ता के ग्रनुपम वरदानों ने उसके मन में 'प्रकृति-प्रिया' के हठात् वरणा की ग्रदम्य ग्राकांक्षा उद्दीप्त कर दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वृद्ध विश्व की चिर ग्रिभलाषा की तृष्ति का वह स्वयंवर-समारोह, जिसमें हठीली प्रकृति को 'मानव' के गले में विजयमाला डालनी 'पड़ेगी, सर्वथा निकट ग्रा गया है। ऐश्वर्यों का स्वामी 'मानव' राजसूय यज्ञ की पूर्णाहुति सम्पन्न कर 'शतक्रतु' की पदवी पाने को है; ग्रौर यह विजय-वैजयन्ती पृष्ण-पंखडियों को नभ से बिखरती हर्ड फहराना

ही चाहती है। " 'परन्तु अरे! इस शुभ घड़ी में यह शंका कैसी? क्या कहा — 'अबूरा मानव!' हाँ; ग्रीक, रोमन ग्रौर एक सेमेटिक जाति यहूदी के सम्पूर्ण साहित्य की 'मिश्रित खुराक' पर पोषित होकर भी यह मानव ग्रधूरा ही है। सम्भव है, लक्ष्यभ्रष्ट होकर वह मानवता का ही मंहार कर बैठे। तब यह स्वयंवर-समारोह विश्व-श्मशान के रूप में परिएात हो जायेगा।

तब मानवता की रक्षार्थ भावनाथों के परिष्कार का ग्रायोजन ग्रावश्यक है। विश्व-शान्ति का ग्राधार पारस्परिक सद्भावनाएँ ही हो सकती हैं। कलात्मक साहित्य, समन्वय-प्रधान दर्शन ग्रौर 'सर्वभूतिहतेरतः' वाली ग्राध्यात्मिक विचारधारा भावनाथ्रों को उदात्त बनाने में ग्रमीध भानी जा सकती है। यदि शुष्क एवं बुद्धिमूलक विज्ञान के ग्रध्ययन ने ग्राज के मानव को हृदयहीन बना दिया है तो कलात्मक साहित्य ग्रपनी मोहक माधुरी से उसमें सच्ची सहृदयता की चेतना फूंक सकता है। यह कहना ग्रतिचार न होगा कि संस्कृत-साहित्य में मानवीय भावनाथ्रों के परिष्करण की ग्रनुपम क्षमता है। विश्व के दूसरे महान् सत्साहित्यों के समानान्तर संस्कृत-साहित्य मानवीयता के प्रसार में महत्त्वपूर्ण योग दे सकता है; इसमें सन्देह नहीं।

विश्व और मानवता के लिए संस्कृत का पुरातन साहित्य बड़ा उपयोगी है; यह माना जा सकता है। परन्तु नवोदित भारतीय राष्ट्र के लिए इसकी क्या महत्ता है ? यह प्रश्न भी गम्भीरता से विचारगीय है।

संस्कृति भूतकाल की प्रगति का जातीय प्रवाह है, जिसका 'प्रवेग' जाति को भविष्य के पथ पर अग्रसर करता है। इस प्रवाह में वह सभी कुछ शामिल रहता है, जो भूत में जाति के मार्ग में आ उपस्थित होता श्राया है। श्रौर उस 'समग्र' का प्रत्येक अंश प्रवाह के 'प्रवेग' से शक्ति

प्राप्त कर उसी प्रवाह को इस प्रकार से 'प्रवेग' प्रदान करता है, जिससे जातीय ग्राचार-विचार की घारा एक सुनिश्चित दिशा में प्रगतिशील हो उठती है। इस प्रकार संस्कृति का मूल तत्त्व प्रवेग या "प्रगति के लिए सुनिश्चित ग्रातुरता" है। यह ग्रातुरता 'प्रवाह' की संसिक्त ग्रथवा एकना पर निर्भर है। यदि जातीय प्रवाह में संसिक्त ( एकनिष्ठता ) न रहे तो जाति छिन्न-भिन्न हो बिखर जाती है। फलतः सामृहिक जीवन का विकास ग्रवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए जातीय उत्थान ग्रीर प्रगति के लिए संस्कृति की ग्रावश्यकता होती है।

भारतीय राष्ट्र लगभग एक सहन्नाव्दिपयंन्त राजनैतिक ग्रधःपतन के महागर्त में निमग्न रहा। इस महागर्त से हमारे राष्ट्र का उद्धार कैंसे हुआ ? यह एक सांस्कृतिक एकता की सूक्ष्म शक्ति की विजय की रहस्यमयी कहानी है। भारतीय संस्कृति के प्रवेग में से तिलक, ऋषि दयानन्द, मालवीय, रवीन्द्र और गाँधी जैसे महापुरुष सामने ग्राये; जिन्होंने राष्ट्र के जातीय प्रवाह की अनुलित शक्ति को पहिचान लिया और उसे काम में लाये; जिसका फल यह हुआ कि ग्राज भारतीय राष्ट्र उत्तप्त भट्टी में से तपकर निष्यन्न कञ्चन की तरह अवदात होकर नव अश्लोदय के रूप में जगती के रङ्गमञ्च पर सहसा आ खड़ा हुआ है। अब उसे मानवीय संस्कृति के विकास तथा ग्रात्म-ग्रभ्युदय के लिए ग्रपनी कला का प्रदर्शन करना है।

राष्ट्रनायक जवाहरलाल के शब्दों में यदि कहा जाय तो आज दिन भारतीय राष्ट्र को सर्वोपिर जिस वस्तु की आवश्यकता है, वह है— 'राष्ट्रीय एकता'। परन्तु यह बात सर्वथा सुविदित है कि राष्ट्रीय एकता का आघार होता है 'सांस्कृतिक एकता'। यही वह वस्तु है, जिसने असमय में भारतीय राष्ट्र की रक्षा की, जो भारतीय राष्ट्र को राष्ट्र बनाती है, और जो भारतीय राष्ट्र को विश्व-सेवाओं में गौरव प्रदान करवा सकती है। परन्तु दुर्भाग्य से हमारी 'सांस्कृतिका एकता' प्रान्तीयता, भद-लोलुपता, कुनबा-परस्ती श्रौर भाषा-विप्लव जैसी महामारियों से म्राकान्त-सी दीख रही है। भौतिक सुखोपभोग ग्रीर महत्त्वाकांक्षाग्रों की लिप्सा के कारण भारतवासियों के 'समान-जीवन-दर्शन' के तिरोहित होने का भय उपस्थित हो गया है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की श्राघारभुत 'वर्गाश्रन-मर्यादा', जिसने सहस्रों वर्षों तक इस विशाल-मानव-समृह की नींव में रहकर काम किया है, आधुनिक प्रजातन्त्र में पोषरा के अभाव में सूखने लगी है। वर्गाश्रम-मर्यादा समाज ग्रौर व्यक्ति के जीवनों को उचित रूप में मर्यादित कर एक-दूसरे के प्रति समन्वित करती थी । उसका यह कार्य तो समाप्त हो गया; सिर्फ उसके ध्वंसावशेष के रूप में बचे जाति-पाति के बन्धनों के जाल ने समाज को कसकर जकड़ दिया है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक चेतना श्रीर मातुभूमि की उपासना के केन्द्रीभूत 'तीर्थस्थान' भी 'सिटी' रूप में परिएात होते जा रहे हैं। भौतिक मिथ्याचार ने श्रद्धातत्त्व की सजीवता पर पाबन्दी लगा दी है। भाषा-विप्लव ने तो सांस्कृतिक क्षेत्र में कानन-कानून को चरितार्थ कर रखा है। भारतीय इतिहास में वह दिन दुर्भाग्य का ही कहा जा सकता है, जिस दिन संस्कृत-भाषा का राष्ट्रीय गौरव समाप्त किया गया । सांस्कृतिक एकता की जड़ में यह प्रबलतम कुठाराघात था। जब भगवान् बुद्ध ने लोक-बोलियों को मान्यता देकर 'विकार' ग्रीर 'प्रमाद' के लिए रास्ता साफ कर दिया तो भाषा-विज्ञान के नियमों के अनुसार नित्य-नृतन प्रादुर्भृत होनेवाली बोलियों के दुईमनीय प्रवाह ने भारत-भू -को एकदम निमन्जित कर दिया । इस विकट परिस्थिति को तीन महापुरुषों ने खूब समभा। इनमें दो सज्जन गुजराती ग्रौर एक ग्रॅंग्रेज थे। गुजराती महानुभाव स्वामी दयानन्द श्रीर महात्मा गाँघी ने सुधार के उपाय के रूप में संस्कृतनिष्ठ हिन्दी को ग्रसन्दिग्ध रूप में राष्ट्रभाषा स्वीकार कर भाषा-विष्लव की समाप्ति की उद्धोषरा। की । ग्रेंग्रेख महानुभाव थे - मैकाले साहब। इन्होंने भारत में ग्रँग्रेजी भाषा को नई बला के रूप में सत्तारूढ़ कर भाषा की समस्या हल करनी चाही । पर उन्हें सफलता न मिली। कारण स्पष्ट है; मैंकाले साहब की धारणा थी—"भारत और अरेबिया का सम्पूर्ण साहित्य योख्य के किसी पुस्तकालय की अल्मारी के एक खाने की तुलना मुश्किल से कर पायेगा।" मैंकाले साहब की ग़लत धारणा के कारणा ही संसार की सर्वाधिक विकसित भाषा अप्रेजी, संसार के सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य की शक्ति को पीठ पर पाकर भी, भारत में स्थायित्व न पा सकी। अस्तु। इधर ऋषि दयानन्द और महात्मा गाँधी के प्रयत्न के बावजूद भी भाषा-विष्लव की विकराल आँधी पूरी तरह शान्त नहीं हो पाई है, और आज भी साँस्कृतिक एकता के लिए वह सर्वाधिक भय का कारणा है।

हमारा युक्ति-कम यह है कि राष्ट्रीय एकता के लिए सांस्कृतिक एकता ग्रिनिवार्य है। इसमें ग्रन्य साधारए। बाधाग्रों के ग्रितिरिक्त भाषा-विप्लव की बाधा सबसे उग्र है। यह वह बिन्दु है, जहाँ पर चोट करने से सांस्कृतिक एकता का सिंहासन उलट जाता है। भारतीय भाषा-विप्लव के प्रसंग में उर्दू का उत्पात ग्रौर ग्रॅंगेजी का ग्रहंकार चिर-स्मरएीय रहेंगे। वस्तुतस्तु उर्दू कोई ग्रलग भाषा नहीं है। उसके बाक्यों का विन्यास ग्रौर ढाँचा तथा किया-पद सभी हिन्दी-व्याकरण-सम्मत है। उसमें यदि कोई नवीनता है तो केवल ग्ररबी-फारसी के तत्सम शब्दों की। इसका भी कारए। है। उक्त देशों से ग्रानेंवाले मुस्लिम शासकों ने ग्रपने ग्ररबी-फारसी प्रेम को मूर्त रूप देने के लिए हिन्दी में उन भाषाग्रों के शब्दों की खुली भर्ती का ऐलान कर दिया जिससे हिन्दी बेचारी का हुलिया ही तब्दील हो गया। इसका ग्रथं यह हुग्रा कि ग्ररबी-फारसी की भरमारवाली जो भाषा उर्दू-रूप में हमारे सामने ग्राती है, उसमें उन शब्दों की भर्ती का ग्राग्रह उन शासकों की विशिष्ट मनोवृत्ति का परिचायक है। स्पष्ट है कि प्रजातन्त्र के सम्नत

समय में शासकों की तथाकथित विशिष्ट सनोवृत्ति की समाप्ति हो जाती है और उसके साथ उस मनोवृत्ति के अलङ्करण भी निस्तेज व निर्वीर्य होकर स्वतः मूछित हो जाते हैं। अतः अब उर्दू भाषा में विदेशी शब्दों की वैसी भरमार को सम्भवतः प्रोत्साहन न मिल सकेगा। तब उर्दू और हिन्दी एक ही रह जाती हैं।

ग्रब जरा ग्रँग्रे जी भाषा के 'श्रहंकार' पर भी विचार कर लेना चाहिये। उर्दू के उत्पात के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक श्राधार कभी नही रहा। वह केवल कतिपय विदेशी शासकों की कमजोरीमात्र थी, जिसे बाद में कुछ साम्प्रदायिक रंग देकर श्रखाड़े में उतारा गया। वास्तविक रूप से मुस्लिम जनता का, जो हिन्दुत्रों में से निकलकर इस्लाम धर्म में दीक्षित हुई थी, अरबी-फ़ारसी शब्दावली से वैसा कोई लगाव कभी न था। मुस्लिम जनता की यदि कोई स्वाभाविक साहित्यिक परम्परा हो सकती थी तो वह रसखान और जायसीवाली ही थी। इसके विप-रीत ग्रेंग्रेजी भाषा के पीछे एक गौरवपूर्ण तत्त्व है। यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि अँग्रेजी भाषा संसार की समृद्धतम भाषाओं में से एक है। अँग्रेजी शासनकाल में संस्कृत-भाषा का विकास सर्वथा निरुद्ध ग्रौर भारतीय लोक-भाषाम्रों का सीमित किया जा चुका था। ऐसी म्रवस्था में अँग्रेजी ग्रपने साहित्यिक विकास के पूर्ण यौवन में भर शासनसत्ता की मदिरा से उन्मत्त हो मोहक लास्य नृत्य कर उठी, जिसने भारतीय विद्वज्जनों के मन को भी मोहित कर लिया । राज्यभाषा होने के कारए। इसके उपासकों को 'पद' श्रौर 'ग्रर्थ' दोनों का लाभ होता ही था। इस सबके कारएा भारतीय प्रतिभाग्नों को निखल भारतीय रूप में ग्राकर चमकने का ग्रवसर न मिला। महाकवि रवीन्द्र बंगाल के भौर श्री प्रेमचन्द्र इघर के होकर रह गये। इन प्रतिभाग्रों का श्रेंग्रेजी रूपान्तर भारतीय जन-मानस से बहुत दूर की चीज हो जाता था। उसमें शासकीय रौब एवं दुरूहता की गन्ध ग्राने लगती थी। जब भारत में

विचारों के माध्यम के रूप में — ग्रखिलदेशीय रूप से — कोई भाषा न रही तो यहाँ विचार-दारिद्रच धौर मौलिकता का महा स्रकाल पड़ गया।: इसे देख लोगों की यही धारगा रह गई कि 'हिन्दुस्तानी श्रच्छा गुलाम होता है।' इस बढ़ते हुए मर्ज की रोकथाम के लिए महात्मा गाँधी ने ले-देकर उन विषम परिस्थितियों में 'हिन्दुस्तानी' का ग्राविष्कार किया। परन्तु समय ने सिद्ध कर दिया कि रोगी की प्रकृति के प्रतिकूल दी गई श्रौषध फलवती सिद्ध नहीं होती। भाषा-विष्लव-काण्ड में 'हिन्दुस्तानी' का हुड़दंग एक धमाका बनकर रह गया।

यदि संक्षिप्तरूपेण भारतीय भाषा-विप्लव की ग्रराजकता पर दृष्टि-पात करें तो हमें निम्न विनाशक परिरणाम स्पष्टतया लक्षित होंगे—

- (क) भारतीय सांस्कृतिक भाषा संस्कृत अपने चिर-अधिष्ठित सिंहासन से पदच्युत कर दी गई। उसका स्थान लेने के लिए शासकीय शक्ति का सहारा लेकर कमशः फ़ारसी और अँग्रेजी व हिन्दुस्तानी भाषाएँ आईँ। पर वे सफल न हो सकी, क्योंकि उनके पीछे भाषा-वैज्ञानिक नियमों का बल न था।
- (ख) सांस्कृतिक भाषा के अभाव में सांस्कृतिक चेतना और प्रतिभा की मौलिकता को फलने-फूलने का माध्यम अनुपलब्ध हो गया। फलतः सांस्कृतिक दैन्य के लक्षरा प्रकट होने लगे और भारत में मानसिक दासता का जन्म हुआ।
- (ग) इन सबके परिएणामस्वरूप राष्ट्रीय स्वरूप में विकार आने लगा।
- (घ) व्यावहारिक भाषा का स्थान अँग्रेजी को मिल गया। राष्ट्रीय वेतना प्रान्तीय दैशिकता का रूप धारण कर खण्डित होती गई।
- (च) भारतीय समाज कुछ ऐसे समुदायों में विभक्त हो गया जिनके

मध्य बड़ी अरवाभाविक दीवार खड़ी हो गयी। अँग्रेजी जानते-वालों तथा अँग्रेजी से अनिभिज्ञ लोगों के मध्य मिथ्या आडम्बर स्थान पा गया।

(छ) ग्रामीएा समाज को मानसिक ग्रौर सांस्कृतिक चेतना की धारा से विज्वत हो जाना पड़ा।

ग्राख़िर वह दिन भी ग्राया, जबिक भारतीय संविधान में संस्कृत-निष्ठ हिन्दी को राजकीय भाषा स्वीकृत किया गया। इससे यह बात-स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दी की संस्कृतनिष्ठता बड़े महत्त्व की है। यि हिन्दी को संस्कृत के ग्राधार पर विकसित न किया गया तो यह भी पूर्ववर्ती प्रयोगों की तरह व्यर्थ होगा। संस्कृत-साहित्य ग्रपनी विविध ग्रौर समुन्नत परम्पराग्रों को प्रदान कर हिन्दी को गौरवान्वित कर सकता है। हमारे प्राचीन साहित्य की सर्वोत्कृष्ट देन—भारतीय नव-राष्ट्र के लिए—यही हो सकती है। संस्कृत में ही वह शक्ति निहित है जो एक सहस्र वर्षों से पथ-भ्रष्ट राष्ट्र को संस्कृति के उस पथ पर डाल सकती है जो राष्ट्रीय गौरव के उपयुक्त है।

इस परिस्थिति में राष्ट्रभाषा-सेवकों पर जो महान् उत्तरदायित्व का पड़ा है, उसके प्रति सजग रहने से ही सफलता सम्भव है। यह नितान्त ग्रावश्यक है कि राष्ट्रभाषा के ग्रध्ययन-क्रम के पीछे जो दृष्टि है उसमें मौलिकता एवं गाम्भीयं दोनों ग्रा जायें। संस्कृत माता की सुखद गोद में बंगाली, महाराष्ट्री ग्रौर गुजराती ग्रादि बहिनें इस प्रेम से मिल जायें कि मानों पितृगृह में ग्राकर सगी बहनें परस्पर गले मिल गई हों। भारतीय गए।तन्त्र की छत्रछाया में यह स्नेह-सम्मेलन चिरकाल तक सुधारस-धार प्रवाहित कर जन-मन को तृष्त करता रहे।

भ्रँग्रेजी शिक्षा-विशारदों के निर्देश से श्राधुनिक भारतीय भाषाओं की उच्च कक्षाग्रों एवं संस्कृत भाषा का जो पाठध-कम निर्धारित था वह पल्लवग्राही पाण्डित्य को ही जन्म दे सकता था। अब उस अध्ययन में ठोस गाम्भीर्य आने की आवश्यकता है। इस सबके अतिरिक्त आँग्रेजी भाषा को यहाँ से सादर विदा करने से पूर्व उसके अन्दर विद्यमान वैज्ञानिक साहित्य की अपूर्व विभूति को आत्मसात् करने का उपक्रम भी वाञ्छनीय है। आधुनिक वैज्ञानिक साहित्य के बिना संस्कृत, हिन्दी श्रीर अन्य सभी देशीय भाषाएँ युग-दृष्टि से अङ्किचन ही है।

इतनी पृष्टभूमि के पश्चात् ग्रपनी बात भी कहनी ग्रावश्यक है। भारतीय साहित्यिक परम्परा के सम्यगवबोध के बिना किसी भी भारतीय भाषा का ग्रध्ययन ग्रपूर्ण है। ग्रतः इस तुच्छ प्रयास में ग्राधुनिक हिन्दी काव्य-धाराग्रों को प्राचीन भारतीय काव्य-मतों की शृङ्खला में रखकर हिन्दी-काव्य की प्रगति को परखने की चेप्टा की गई है। जाशा है कि हिन्दी ग्रौर संस्कृत-साहित्य की उच्च कक्षाग्रों के ग्रध्येता छात्रों को एक शृङ्खला में आबद्ध भारतीय काव्य-परम्पराग्रों को देखने का श्रवसर मिलेगा। ग्रारम्भ में 'ग्रलङ्कार-साहत्व' के संक्षिप्त इतिहास को रख दिया है, ताकि विषय की रूपरेखा पहिले ही ज्ञात हो सके।

काव्यमतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में साधारगारूपेगा निम्न तथ्य घ्यान रखने उचित है, तािक शुद्ध साहित्यिक विदेक का अनुसरगा सम्भव हो सके—

- (१) प्राचीन भारतीय काव्यमत काव्य के स्वरूप की खोज में निकले हुए काव्यालोचकों द्वारा स्थापित हुए थे।
- (२) जबिंक आधुनिक हिन्दी के 'वाद' किवधों की रचनाओं को 'श्रेणी-बद्ध' करने से दीखने लगे हैं।
- (३) कुछ 'वाद', जैसे 'प्रगतिवाद', रोटी के राग के रूप में साहित्यक्षेत्र में लाये गये हैं। इनका प्रादुर्भाव न कविकृत है और न श्रालो-चकान्वेषित।

(४) प्रनेक बाद ऐसे भी है जो विदेशी 'ग्रालोचना-क्षेत्र' से यहाँ ग्राकर ग्रभ्यागत रूप में उपस्थित है। उनकी उपस्थित से हमारे ग्रालो-चना-साहित्य की शोभा बढ़ी है।

अलङ्कार-सास्त्र के अध्ययन का महत्त्व क्या है और उसके द्वारा किस लक्ष्य की पूर्ति होती है, यह भी विचारणीय है। 'हमारे यहाँ सभी कुछ हे' की प्रवृत्ति जिस तरह कूपमण्ड्कता की जन्मदात्री है, उसी तरह विलायत के नित्य-नवीन जन्म लेने वाले फैशनात्मक सिद्धान्ताभास भी जिज्ञानु को 'आकाश-वेल' बनाने के लिए काफ़ी है। आवश्यकता इस बात की है कि तर्क-मगत विवेचन के सहारे विचारों की पारस्परिक तुजना, उनका माम्य धैषम्य के आधार पर वर्गीकरण और तदनन्तर शासक नियमों का उद्घाटन कर सकने की विश्लेपणात्मक क्षमता का उदय हो, ताकि मिद्धान्तों के वैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण का मार्ग प्रशस्त होता रहे। यह सब, उथले और प्रमाग-पन-प्रदायक परीक्षा-पास-मात्रात्मक अध्ययन से न हो सकेगा। डा० देवराज के अधीलिखित अभिस्त से सहमत होते हुए हमारी कामना है कि यह तुच्छ प्रयास साहित्य के संनुलित अध्ययन में संस्कृत-हिन्दी के छात्रों व जिज्ञागुओं को सहायक हो। इसी में हमारे श्रम की सफलता है—

''जो न्यक्ति कान्य-साहित्य का रस प्रहण कर सकता है, उसे हम भावुक या सहृद्य कहते हैं। ''''बिट्न पाठकों और भावी आलोचकों की रस-प्राहिणी शक्ति का स्वाभाविक रूप से विकास हो, तो सम्भवतः उसकी इतनी कमी, उसमें इबना विकार, न हो। किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि हमारी कान्याभिरुचि का विकास कान्य-शास्त्र-सम्बन्धी मतमतान्तरों के बीच होता है। हमारे शिचकों का उद्देश्य हमारी कान्यशास्त्र की रस प्रहण करने को शक्ति को प्रबुद्ध और पुष्ट करना नहीं, अपितु कुछ विशिष्ट आजोचना-प्रकारों से परिचित कराकर परीचा में

#### (ठ)

'पास' करना भर रहता है, जिसके फजस्बरूप हमारी वह शक्ति नितान्त

विकृत या कल्लापित हो जाती है। "इस विकृति का प्रभाव पाठकों,

आलोचकों तथा साहित्यकारों—तीनों पर देखा जा सकता है, श्रीर उसका

क्रफल साहित्यकारों तथा सम्पूर्ण जातीय साहित्य को भोगना पड़ता

है।"-( साहित्य-चिन्ता, पृष्ठ-संख्या = )।

## काव्य-सम्प्रदाय

### भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास

"भरत से लेकर विश्वनाथ या जगन्नाथ पर्यन्त हमारे देश के श्रलक्कार-ग्रन्थों में साहित्यविषयक जैसी श्रालोचना दोख पढ़ती है वैसी ही श्रालोचना दूसरी किसी भाषा में श्राज तक हुई हैं, यह मुक्ते ज्ञात नहीं।" डा॰ सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त

भारतीय विद्वानों का काव्यशास्त्र का अनुशीलन समृद्ध, प्रौढ़, सूक्ष्म श्रौर वैज्ञानिक है। इसके पीछे सहस्रों वर्षों का इतिहास ग्रौर न जाने कितने मनीषियों की साधना छिपी हुई है। विश्व के पुस्तकालय के प्राचीनतम ग्रन्थों—वेदों में, स्वयं वेद को काव्य कहा गया है। नि:सन्देह वहाँ यह 'काव्य' शब्द एक विशिष्ट ग्रथं में ही प्रयुक्त किया गया है— "पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति।" ग्रर्थात् ए मनुष्य! तू परमात्मदेव के उस काव्य को देख जो न कभी मरा है ग्रौर न जीर्गा होता है। काव्य की इससे ग्रधिक मौलिक एवं स्पष्ट व्याख्या क्या हो सकती है! काव्य को ग्रजर-ग्रमर कहकर कला के तत्त्वों को एक स्थान में समाहृत कर दिया है। इतनी पुष्ट व्याख्या के साथ-साथ काव्य शब्द का प्रयोग ग्रसन्दिग्धरूपेण इस बात का ज्ञापक है कि वैदिक ऋषि काव्य के स्वरूप व महत्ता से सम्यक्तया परिचित थे। इसके ग्रतिरिक्त वैदिक ऋषाओं में भी उत्कृष्ट कोटि का काव्यत्व प्राप्त होता है, यह सब हम यथास्थान देखेंगे।

यद्यपि भारतीयों ने सहस्रों वर्षों की विशाल ग्रन्थ-रत्न-राशि ग्रौर उसकी ग्रमूल्य ज्ञान-निधियों को ग्रद्भुतरीत्या सुरक्षित रखने की जो तत्परता दिखाई है वह न केवल प्रशंसनीय ही है, ग्रपितु ग्राइचर्यजनक भी है; तो भी श्रात्मविज्ञान की श्रत्यन्त श्रविच के कारए। इतिहास के प्रति उनकी उदासीनता साहित्य-शास्त्र के विकास-क्षम को समभने में भारी कठिनाई उपस्थित करती है। प्रचुर एवं पर्याप्त इतिहास-सामग्री के श्रभाव में श्रनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ तक पैदा हो जाती हैं। विकास-क्षम के उत्साही छात्र की इस श्रसहायावस्था में एकमात्र मार्ग यही है कि वह श्रपनें काव्यशास्त्र: के इतिहास का श्रध्ययन भरतमुनि के भाट्यशास्त्र' से प्रारम्भ करे।

काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों ग्रौर विवेचनों के सम्यक् बोघ के लिए उसकी ऐतिहासिक कम-बद्धता भी ग्रावश्यक है। परन्तु उसे प्राप्त करना ग्रति कठिन है। उसके लिए एतद्विषयक भारी ग्रनुसन्धान-सामग्री ग्रौर श्रम की ग्रपेक्षा है। जिन कारएों से काव्यशास्त्र का इति-हास दुलंभ बना हुग्रा है उनका यहाँ निर्देश कर देना ग्रावश्यक है:—

- १. विद्वानों के उपलब्ध प्रन्थ ग्रपने मूल रूप में प्राप्त नहीं हैं। प्रक्षिप्त ग्रंश काफी रहता है। फिर मूल ग्रौर प्रिश्वप्ताश का विवेक करना ग्रौर भी दुःसाध्य है। ग्रतः इस प्रकार के मिश्रित ग्रन्थों के काल-िर्माय में त्रुटि रह जाती है। ग्रथच मानवजाति के दुर्भाग्य से पता नहीं कितने ग्रन्थ ग्रप्राप्त हैं, ग्रौर कितने ही विनष्ट होकर सदा के लिए ग्रस्तित्वहीन हो काल के गाल में समा गये। उदा-हरगार्थ नित्वेश्वर के नाम से कामशास्त्र, गीत, नृत्य ग्रौर तन्त्रसम्बन्धी पुस्तकों का उल्लेख तो मिलता है परन्तु ग्रद्याविध उनमें से कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुग्रा है।
- २. भारतीय विद्वानों ने भ्रपने विषय में प्रायः कुछ भी परिचय नहीं दिया है। भ्रतः उनके जीवन, काल, रचित ग्रन्थों भ्रौर प्रतिपादित सिद्धान्तों का पता पाना कठिन है।
- ३. श्रनेक प्रन्थ ऐसे हैं, जिनका क्रमशः विकास होता रहा है। भरत का 'नाटयशास्त्र' ऐसा ही ग्रन्थ है। उसे देखकर यह प्रतीत होता

है कि यह अनेक सन्यों में अनेक व्यक्तियों द्वारा सम्पादित होता रहा है।

ग्रस्तु ! जब तक काव्यशास्त्र के इतिहास का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो पाता तब तक काव्यशास्त्र के ग्रन्तगंत उठनेवाले साहित्यिक मतों ग्रीर वादों का समभना व उनका महत्त्व ग्रिङ्कित करना नितान्त क्लिष्ट है। फिर भी श्रमशील विद्वज्जनों की कृपा से हमें काव्यशास्त्र के इति-हास का एक मोटा-सा ढाँचा प्राप्त है। इसलिए उस ढाँचे की रूप-रेखा से ग्रवगत होकर हमें ग्रपना काम चलाना पड़ेगा।

#### $\times$ $\times$ $\times$

जग्राह पाट्यमृग्वेदात् सामम्यो गीतमेव च।

यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादिव ॥ नाट्यशास्त्र ॥ जय किसी सुनसान बीहड़ वन के खण्डहर में किसी भगोड़े सम्राट की रानी के गर्भ से युवराजपदभाक् कूमार का जन्म हम्रा होगा तो राज-दम्पती की तात्कालिक मानसिक वेदना, विक्षोभ भ्रौर निरीहता का अनुमान आज वीएगापािए भगवती देवी को अवश्य ही हो रहा होगा। ग्राध्निक बुद्धिवादी रिसर्च-स्कॉलर जब महारानी सरस्वती तक के वरेण्य पुत्र "काव्यपुरुष" का जन्म किसी घुनखाई प्राचीन पुस्तक में खोज निकालते है और 'कुमार' के विकासक्रम को तर्कपूर्ण अनुसन्धानों से शनैः शनैः उद्घाटित करते चलते है तो उन्हें 'काव्यमीमांसा' में राजशेखर द्वारा वरिंगत बह्या की श्राज्ञा से सम्पन्न पुत्र-जन्मोत्सव की याद ग्रवश्य ग्रा जाती होगी ! कहाँ वह ऐश्वर्य, कल्पना ग्रौर वाग्विम्ति से सम्पन्न चमचमाता जन्मोत्सव श्रौर कहाँ श्राज की दारिद्रचपूर्ण पहाड़ की चढ़ाई जैसी शुष्क खोज ! खैर, यह तो काल-क्रम से प्राप्त सरस्वती-देवी की विपत्ति की कहानी है। ग्राज के इस मँहगे वैज्ञानिक युग में सरस्वती-पुत्र काव्यपुरुष तक के जन्मोत्सव में कल्पना, और वाग्विभृति जैसी मृत्यवान वस्तुग्रों को देख-भाल कर खर्च करना पड़ेगा । श्रत: राजशेखर के ग्रालङ्कारिक वर्णन से काव्यशास्त्र का जन्म कब, कहाँ, कैसे हुग्रा इसका समाधान न हो सकेगा। उसे छोड़ हम सीधी तरह बुद्धि व तर्क से निश्चित 'ग्रॉपरेशन' के सभी प्रकार के भ्रोजार लेकर प्राचीन ग्रन्थों के किसी ग्रावास-गृह में पहुँचें ग्रौर ग्रपने चीर-फाड़ात्मकं कार्य से गुरु-गृहों में गुरु-मुख से निरन्तर श्रूयमाए। किम्बदन्तियों ग्रौर जनश्रुतियों का मवाद ग्रलग कर शुद्ध तथ्य का रूप सामने लायें। ग्रौर जिस समय जिस स्थान में 'काव्यपुरुष' के प्रथम दर्शन हों वही दिन वही स्थान उसकी जन्मतिथि व जन्मभूमि उद्घोषित कर दें। ऐसा करके शायद हम वैज्ञानिक होने का श्रेय प्राप्त कर सकेगे।

भारतीय वाङ्मय की प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक ऋग्वेद है, जो शायद संसार की भी सबसे पुरानी पुस्तक होने के साथ-साथ पद्यबद्ध भी है। उसे स्वयं वेद-भगवान् 'काव्य' कहते है, ऐसा हमने ऊपर निर्दिष्ट किया है। भारतीय ग्रास्तिक्य बुद्धि ग्रौर निष्ठा के ग्रनुसार वेद के अजर-ग्रमर काव्य का कर्त्ता यदि ईश्वर को मान लिया जाय तो उसके किव होने के लिए प्रमारा चाहिये। वेद-भगवान् हमें ऐसा ही बताते है कि वह—"कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूः"—है। ग्रर्थात् वह कान्तदर्शी, मननशील, व्यापक ग्रोर स्वयमेव होनेवाला है। वेद ने अपनी विचित्र शैली में हमे यह भी बता दिया कि कवि का लक्ष्म क्या है ? — वह क्रान्तदर्शी, मनन करनेवाला, व्यापक दृष्टि-सम्पन्न ग्रौर 'स्वतःजात' होता है। 'निराला' के "कुकुरमुत्ते" की तरह कवि भी पैदा नहीं किये जाते, वे स्वयमेव हुग्रा करते हैं। जिन व्यक्तियों में इन चार मूलभूत विशेषताश्रों की सम्पत्ति पृष्ठभूमि के रूप में विद्यमान होती है वे ही अपनी अनुभूतियों को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं जो समान रूप से दूसरों के हृदय में भी उसी प्रकार की अनुभूतियाँ जगा सकें -- ग्रर्थात् उनमें साधारगीकरग की ग्रलौकिक क्षमता वर्तमान रहती है। श्राधुनिक साहित्य-समीक्षक भी उसे कवि ही बताते हैं।

ऊपरलिखित किन के 'काव्य' में काव्य का "व्यवहारगत रूप" ग्रीर विवेचन से सम्बन्धित संकेत, दोनों ही मिलते हैं। यहाँ पर हम क्रमशः इसी का उल्लेख करते हैं:—

- [क] १. निम्न मन्त्र, की उपमाग्रों को कालिदास व ग्रश्वघोष की उप-माग्रों से मिलान करके देखिये। उनकी चित्रवत् मूर्तविधायिनी क्षमता स्वतः स्पष्ट हो जायेगी—
  - (i) सूर्यस्येव वक्तथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभोरः। वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा श्रन्वेतवेवः॥

(इन ऋषियों का तेज सूर्य के तेज की तरह, महिमा समुद्र की गहराई के समान अथाह और बल वायु-प्रवेग के समान होता है। .....)

(ii) कालिदास दिलीप का चित्र इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं :—
व्यूदोरस्को वृषस्कन्धः शालप्रांद्यर्महासुजः ।
(रघु॰ १।१२)

(सुविशाल वक्षवाला, वृष के समान न्कन्थवाला श्रौर शाल वृक्ष के समान प्रलम्बमान बाहुवाला .....)

- (iii) ग्रीर नन्द-वर्णन में ग्रश्वघोष कहते हैं:— दीर्घ बाहुर्महावज्ञाः सिहांसो वृषभेच्चणः। (दीर्घ भुजाग्रों वाला, महान् वक्षवाला इत्यादि)
- २. वैदिक उक्ति की वन्ता की बानगी भी इस अन्योक्ति में दर्शनीय है:—

द्वा सुपर्का सयुजा सखाया समानं वृत्तं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वत्यनरनन्नभिचाकशीति ॥

१११;१६४;२८॥

(दो पक्षी—ग्रात्मा श्रौर परमात्मा - मित्रभाव से मिलकर एक ही वृक्ष—जड़ प्रकृति —पर बैठे है। उनमें से एक —जीवात्मा—स्वादु पिप्पाली को खाता है —प्रकृति का उपयोग करता है। दूसरा परमात्मा —

केवल द्रष्टा रूप से स्थित है) । इसमें ईश्वर, जीव और प्रकृति सम्बन्धी वैदिक त्रैतवाद का निर्देश है।

३. प्रकृतिवर्णन में भी काव्य-दृष्टि रमग्गीय है । स्रशनिपात का स्रालङ्कारिक वर्णन कितना सुन्दर है :—

श्रपोषा श्रनसः सरत्संपिष्टादह विम्पुषी नियस्सी शिष्टनथद् नृषा ॥ ॥४. ३०. १०॥

(जब वृष्टिकर्त्ता वायुरूपी सींड ने इस मेघ-जकट पर प्रहार किया तब उस पर स्थित जकट-स्वामिनी दामिनी भयभीत होकर संचूरिणत मेघ-ज्ञकट से भाग निकली)। यहाँ पर वेद का कवि एक जुष्क वैज्ञानिक तथ्य को काव्यमय भाषा में प्रकट करता है।

४. श्राकाश के गायक मेघों के लिए भी कामना है—

सुजातासो जनुषा रुक्मवक्तसो दिवो श्रकी श्रमृतं नाम भेजिरे।।

॥ऋ० ११४७।१॥

(कल्यागार्थ उत्पन्न ज्योतिर्भय वक्षवाले इन श्राकाश के गायकों की स्थाति श्रमर हो।)

- [ख] अब काव्य-विवेचन सम्बन्धी कतिपय वैदिक संकेतों को लीजिये:—
- (i) ...... सुबुध्न्या उपमा श्रस्य विष्ठा.....।।यज्ञ०१०¦१६।११।। (जिसके विविध स्थलों में स्थित श्रन्तरिक्षम्य लोक-लोकान्तर उप-माभृत हैं.....)।
  - (ii) यो ऋग्नि: कान्यवाहन पितृन् ''''। ऋ ० १०।१६ ११॥ (जो कवियो के लिए हितकारी, तेजस्वी ब्रह्मवारी है''''')
- (iii) विधु दद्भागं समने बहूनां युवानं सन्तं पिलतो जगार ।
  देवस्य पश्य काव्यं मिहत्वाद्या ममार स द्धाः समान ।।१०।४।४४
  इन उद्धृत मन्त्रों में "कवियों के लिये हितकारी काव्य और उपमा
  सभी मौजूद हैं।"

वेदों के सिवाय ब्राह्मणादि प्रन्थों में हमारे काम की सामग्री प्रायः नहीं है। हाँ, महाकाव्य-काल के रामायण और महाभारत में काव्य के सभी श्रङ्कों की सुन्दर परम्परा पाई जाती है। रामायण के बालकाण्ड में नव-रसों का उल्लेख मिलता है:—

रसैः श्रंगार करणह स्यरौद्रभयानकै: ॥ वीरादिभिः रसैयु वतं काव्यमेतद्गायताम् ॥

यद्यपि अधिकांश विद्वान् इसे प्रक्षिप्त मानते हैं तो भी रामायगा में काव्यशास्त्र के विवचेन की सामग्री का अभाव नहीं है। आदि किव का प्रथम छन्दोच्चारवाला उपाख्यान अवश्य ही काव्य की मूल प्रेरक शक्ति वया है, इस प्रश्न के उत्तर में है।

निशम्य रुदर्ती क्रीव्यीमिदं वचनमववीत्।। मा निषाद प्रतिष्ठां स्वमगमः शाश्वतीसमाः। यस्क्रीष्ट्यमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥

कौञ्चिमिथुन में से एक का वध हो जाने पर कौञ्ची की वियोग-कातर श्रवस्था ने किन-हृदय में वेदना का सञ्चार किया ; इस प्रकार उद्देलित हृदय का उद्गार क्लोक-ल्प में सामने श्रा गया। किव स्वय-मेव काव्यस्फुरण की इस घटना का पर्यालोचन कर बताते हैं कि—

शोक्रार्तस्य प्रवृत्तो मे रलोक: भवतु नान्यथा— सिवाय कविता के यह ग्रौर कुछ भी नहीं है। दूसरो ने भी इसे इसी रूप में स्वीकार किया —

> कान्यस्यात्मा स एवार्थस्तया चादिकवेः पुरा। क्रीन्चद्वनद्वियोगोत्यः शोकः श्लोकत्वमागतः॥

> > ।। ध्वन्यालोक ।श१४४।।

काव्यालोचन के सिद्धान्तों की मूलमूत समस्या, जो भारतीय चिन्तकों को सदा सताती रही है, यही है कि काव्य की श्रात्मा क्या है ? सभी प्रश्न इस एक ही प्रश्न के समाधान की प्रतीक्षा में हैं। श्रादिकवि ने अपनी तात्त्विक दृष्टि से इसका व्याख्यान सर्वथा मौलिक ढंग से कर दिया। यही व्याख्यान हमारे काव्यालोचन की ग्राघारमूत मित्ति बना। इसी कारण वाल्मीकि को भ्रादिकिव कहा गया। डा० नगेन्द्र के भ्रनु-सार उक्त व्याख्यान से निम्न काव्य-सिद्धान्त निष्कर्ष रूप से हमें प्राप्त होते हैं:—

- (i) काव्य की मूल प्रेरणा भावातिरेक है। सैद्धान्तिक शब्दावली में काव्यात्मा भाव या रस है।
- (ii) काव्य. ग्रपने मूल रूप में, श्रात्माभिव्यक्ति है।
- (iii) किव रसस्रष्टा होने से पूर्व रस-भोक्ता है।
- (iv) भावोच्छ्वास ग्रीर छन्द का मूलगत सम्बन्ध है।

कहना न होगा कि उक्त चारों सिद्धान्त भारतीय काव्यालोचन के भव्य भवन के ग्राधार-स्तम्भ बन गये हैं।

 वितवाच्यव्यंग्व्यव्यानसमस्य शब्दार्थयुगलस्य"—की है। यहाँ पर वे स्पष्टतया बताते हैं कि उन वैयाकरणों के ही मतानुसार प्रन्यों ने भी वाच्यार्थ को गौण बना व्यङ्गचार्थ के ज्ञापक शब्द अर्थ दोनों को ही 'ध्वनि'-काब्य माना है।

व्याकरण की तरह भारतीय दर्शनशास्त्र भी अपनी सुक्ष्मवीक्षण शक्ति तथा परिपूर्णता के लिए विख्यात है। प्राचीन समय में प्रध्ययन की परिपाटी गुरू को केन्द्र मानकर चलती थी। शिष्य ग्रपने गुरू के दार्शनिक सिद्धान्तों का कट्टर अनुयायी होता था। इसी में उसका शिष्यत्व था। ऐसे शिष्य जब व्याकरएगदि ग्रन्य क्षेत्रों में पहुँचते थे तो वे उन शाखाओं के सिद्धान्तों की व्याख्या अपने दार्शनिक मतों के अनुकृल करते थे। इस प्रकार व्याकरणादि श्रीर दर्शन के सिद्धान्त परस्पर मँज-घल कर गुँथे हुये हैं। सिद्धान्तों के इस परिमार्जन का क्षेत्र काव्यशास्त्र तक भी भ्रवश्य विस्तृत हो गया होगा। इसी कारए। हम बाद को भी इसी परिपाटी का अनुसरण करते हुए लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव-गुप्त ग्रादि को देखते हैं; ये सभी क्रमशः मीमांसा, न्याय, सांख्य श्रौर वेदान्त दर्शनों के अन्यायी थे और अपने दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रकाश में ही काव्यशास्त्र-सम्बन्धी तथ्यों का विवेचन करते थे। स्रतः व्याकरण व दर्शन ग्रन्थों की शैलियों को देखने से प्रतीत होता है कि प्राचीन पण्डित विभिन्न शास्त्रों के क्षेत्र में दिख्लिय कर ग्रंपने दार्शनिक मत की सर्वोपरि प्रतिष्ठा के लिये ग्रवश्य लालायित रहते होंगे। ग्रतः काव्यशास्त्र में भी उनका प्रसार ग्रवश्य रहा होगा। यह बात तब ग्रनुमान कोटि से बढ़कर सिद्ध तथ्य तक जा पहुँचती है जब हम भरत को ग्रपने 'नाट्यशास्त्र' में कृशाश्व व शिलालिन् जैसे काव्यशास्त्राचार्यो का उल्लेख करते हुए पाते है।

ग्रभी तक हमने यह देखा कि काव्यपुरुष के चरएाचिह्न सभी प्राचीन ग्रन्थों में ग्रधिकता से पाये जाते हैं। परन्तु उसका मूर्त साक्षा- त्कार भरत के नाटचशास्त्र के रूप में ईतापूर्व द्वितीय शताब्दी में ही श्राकर होता है। तथापि काव्यशास्त्र के नाट्यशास्त्र के रूप में अनुशीलन की परिपाटी भरत से प्राचीनतर है। काट्यशास्त्र का स्व- 'काट्यमीमांसा' में राजशेखर ने काव्य-तन्त्र रूपेख दर्शन पुरुष की उत्पत्ति बताते हुए लिखा है कि साहित्य-गास्त्र का प्रथम उपदेश शिव ने ब्रह्मा को किया.

ब्रह्मा से दूसरों को मिला। श्रीर यह भी निर्देश किया कि उसके स्रठारह ग्रधिकरणों के ग्रठारह ग्रादि-प्रवक्ता कौन-कौन थे ? रस-प्रकरण के विषय में -- "रसाधिकारिक नन्दिकेश्वर" - कहकर रस का आदि व्या-ख्याता निन्दिकेश्वर को बताया है। यह बात सम्भव हो सकती है, क्यों-कि नन्दिकेश्वर का उल्लेख ग्रन्य ग्रनेक लेखकों ने भी किया है। ग्रिभ-नवभारती में ग्रभिनवगुष्ताचार्य लिखते हैं--- "यत्की तिंधरेण नन्दिकेश्वर-मतमत्रागमित्वेन दृशितं तद्स्माभिः साचान्नदृष्टं तत्प्रत्ययात् लिख्यते संचेपतः "" प्रयात् नित्वकेश्वर की कृति को हमने देखा नहीं है परन्तु उनके मत के विषय में कीर्तिघर को प्रमारा मान लिया है। इसी प्रकार प्राचीन श्रिभिलेखों में 'स्मिति' नामक किसी विद्वान के 'भरताएाँव' नामक ग्रन्थ का, जो निन्दिकेश्वर के ग्रन्थ के ग्राधार पर निर्मित हुन्ना था, उल्लेख पाया जाता है। शारदातनय के 'भावप्रकाशन' में तो स्पष्टतया यह बताया गया है कि नन्दिकेश्वर ने भरतमुनि की नाटचशास्त्र का उप-देश दिया । इस सबके म्रतिरिक्त नाटचशास्त्र मे रस-सिद्धान्त का व्या-ख्यान संक्षिप्त होते हुए भी ग्रत्यन्त प्रौढ़ एवं वयःप्राप्त प्रतीत होता है। ग्रतः यह मान लेना कि रस-सिद्धान्त का प्रतिपादन भरत के पूर्व समय से ही होता चला भ्राया था सर्वथा तर्कसंगत है, चाहे हमारे पास एत-द्विषयक नाटचशास्त्र के सिवाय श्रौर कोई प्राचीनतर ग्रन्थ न भी हो।

इतना ही नहीं, संस्कृत के काव्यशास्त्र-सम्बन्धी प्रन्थों में श्रनेक उद्धरण ऐसे भी हैं जिनसे भरत के पूर्व हुए श्रन्य श्रनेक श्राचार्यों श्रीर उनके ग्रन्थों के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। नान्यदेव ने ग्रपने भरतभाष्य (नाटचशास्त्र की टीका) में मतङ्ग, विशाखिल, कस्यप, निन्दिन् ग्रौर दिन्तल ग्रादि पूर्वीचार्यों का नामोल्लेख किया है। 'काव्यादशं' की 'हृदयङ्गमा' टीका में—'पूर्वेषां काष्यपवररिच प्रमृतीनामाचार्याणां त्वचणशास्त्राणि संहृत्य पर्याकोच्य .....' इस प्रकार से पुरातन ग्राचार्यों का स्मरण किया गया है।

इन अवस्थाओं में राजशेखर की साक्षी के सिहत निन्दिकेश्वर को आदि आचार्य माननेवाली किम्वदन्ती, भरत द्वारा कृशाश्व व शिलालिन् नामक पूर्वाचार्यों का उल्लेख और भामह व दण्डीकृत मेधाविन् व कश्यप का स्मरण इत्यादि सभी के होते हुए भी काव्यशास्त्र का प्रयम ग्रन्थ नाटचशास्त्र को ही मानना पड़ता है; क्योंकि उक्त किम्वदन्ती, उल्लेख और स्मरणमात्र तत्तद् ग्रन्थों के ग्रभाव में कोई विशेष सहायता नहीं कर सकते। परन्तु इतना अवश्य स्वीकार करके चलना पड़ेगा कि हमारा यह ऐतिहासिक श्रध्ययन श्रपूर्ण ही है।

नाटचशास्त्र ग्राकार व महत्त्व दोनों की दृष्टि से विशाल ग्रन्थ है। उसका मुख्य प्रतिपाद्य रूपक है, काव्य नहीं। तथापि नाटक के साङ्गोपाङ्ग वर्गान के साथ प्रसङ्गवश छठे ग्रौर सातवें प्रक-

भरत का नाट्यशास्त्र रण में रस का निदर्शन भी है। "विभावानु-भावव्यभिचारिस्योगाद्रसनिष्पत्तिः"—यह प्रसिद्ध

सूत्र भरत का ही है। सोलहर्वे प्रकरण में ग्रलङ्कारनिरूपण संक्षिप्त ही है। नाटचशास्त्र पर ग्रनेक टीकाएँ भी है, परन्तु उन सवमें ग्रभिनवगुप्त की 'ग्रभिनवभारती' सर्वीधिक विद्वत्तापूर्णं है।

शैली की दृष्टि से इसमें सूत्र, कारिकाएँ और भाष्य का ऋम क्यि-मान है। श्लोकों के साथ कहीं-कहीं गद्यखण्ड का भी समावेश है। यद्यपि नाटचशास्त्र का कुछ ग्रंश बहुत बाद का मालूम होता है तो भी कुछ भाग निश्चय ही ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी से भी पूर्व का दीखता है। सम्भव है कि वर्तमान नाटचशास्त्र किसी प्राचीनतम कृति का विकसित रूप हो।

नाटचशास्त्र का कर्त्ता भरतमुनि को बताया जाता है। डाक्टर कारों का अनुमान है कि नाटचशास्त्र किसी भरत नाम के व्यक्ति ने नहीं अपितु भरतों (नटों) ने संगृहीत कर नटों के कुल को महत्त्व प्रदान करने के लिए महामुनि के नाम से विख्यात कर दिया। यह तो कह ही चुके हैं कि नाटचशास्त्र की रचना विभिन्न प्रकार की है। अतः यह स्पष्ट है कि वह अनेक प्रकार से अनेक समयों में अनेक श्राचार्यों द्वारा सम्पादित होता रहा है। इस प्रकार उसका रचनाकाल ई० पू० २०० से लेकर ई० पू० ३०० तक निर्धारित होता है।

काव्यशास्त्र-सम्बन्धी उपलब्ध ग्रन्थों में भरतमुनि का नाटचशास्त्र ही प्राचीनतम है—इस स्थापना के विपरीत कुछ लोग ग्रनिपुराण को सामने लाते है ग्रौर 'काव्यप्रकाशादर्श' में से महेश्वर के इस कथन को उद्धृत करते हैं—"गहने शास्त्रान्तरे प्रवर्तयितुमग्निपुराणादुद्धत्य काव्यरसा-स्वादकारणमलङ्कारशास्त्रं कारिकाभिः संचिप्य भरतमुनिः प्रणीतवान् ।'' परन्तु ग्रग्निपुराण को देखने से ज्ञात होता है कि वह भामह, दण्डी, ग्रौर ध्वन्यालोक ग्रादि से भी ग्रवीचीन है। उसमें ध्वनि-सिद्धान्त का उल्लेख होने से ही यह बात स्पष्ट है।

भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के पश्चात् ईसा की सातवीं व ब्राठवीं शती में भामह ब्रौर दण्डी दो प्रमुख ब्राचार्य हुए। बीच के काल में काव्यशास्त्र-विषयक प्रगति का इतिहास ब्रभी तक अन्धकार में ही है। परन्तु इतना निश्चत है कि इस समय भी काव्यशास्त्रानुशीलन की परिपाटी का कम यथापूर्व जारी था। भामह ने ब्रपने से पूर्व हुए ब्राचार्यों के ग्रन्थों का निर्देश किया है—"इति निगहितास्तास्ता वाचाम- लंकृतयो मया बहुविधिकृतीर प्र्वान्येषां स्त्रयं परितक्यं च…"इत्यादि। मेघाविन् नाम के श्राचार्यं का तो उसने दो बार उल्लेख किया है श्रौर

उसके बताये हुए उपमा-दोषों की गराना की है - ''त एत उपमादोषाः सप्तमेधाविनोदिताः।" परन्तु मेधाविन् के ग्रन्थ की उपलब्धिन होने से उनके विषय में भ्रागे कुछ नहीं कहा जा सकता।

इसके ग्रतिरिक्त ईसा की छठी शताब्दी में दो ऐसे ग्रन्थ निर्मित हुए जो वास्तव में काव्यशास्त्र-विषयक नहीं; फिर भी उनमें साहित्य-विवेचन को स्थान दिया गया है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण ने तृतीय खण्ड में प्रायः नाटचशास्त्र का ग्रनुकरण करते हुए नाटच श्रौर काव्य का विवेचन किया है। इसी प्रकार भट्टिकाव्य, जो व्याकरण का ग्रन्थ है, में भी काव्य-विवेचन पाया जाता है।

इतने से निम्न दो बातों का पता चलता है :---

- (i) इस समय काव्यशास्त्र का महत्त्व पूर्णतया प्रतिष्ठित था, जिसके कारण उसको पुराणों श्रौर व्याकरण-ग्रन्थों में भी स्थान दिया गया।
- (ii) भरत के नाटचशास्त्रको अपने विषय का प्रमागा-कोटि का ग्रन्थ माना जाता था, इसीलिए उसे विष्णुधर्मोत्तर पुरागा के कर्ता ने स्राचार बनाया।

भरत ने रस का उल्लेख वाचिक ग्रिभनय के प्रसङ्ग में किया है। श्रतः ऐसा ज्ञात होता है कि परवर्ती कितपय ग्राचार्यों ने रस को नाटक तक ही सीमित समभा। इसीलिए हम देखते हैं कि भामह यद्यपि रस-सिद्धान्त से पूर्णतया परिचित थे तो भी उन्होंने काव्यात्मा ग्रलङ्कार को ही स्वीकृत किया। भामह का समय द्वीं शताब्दी माना जाता है। इस प्रकार भामह रस-विरोधी प्रथम ग्राचार्य हुए, जिन्होंने 'ग्रलंकार-सम्प्रदाय' की स्थापना की। हम देखेंगे कि भामह के अनुयायी दण्डी, उद्भट ग्रीर रहट हुए जिन्होंने उनके मत का ग्रनुसरण किया। ग्राचार्य भामह ने ग्रलंकार शब्द को व्यापक ग्रथं में ग्रहण करते हुए रचना एवं कल्पना के सौन्दर्य को काव्यात्मा कहा। उनके मत में वकोकित (काव्या-

रमक ग्रिभव्यञ्जना), जो ग्रलंकार के मूल में रहती है, से रचना ग्रौर कल्पना दोनों के सौन्दर्य की वृद्धि होती है। भामह ने रसों को रसवत्, ग्रेयस् ग्रौर ऊर्जस्वित् ग्रलंकारों में समाहित किया है। भामह की दृष्टि में विश्वोक्ति ही काव्यात्मा है ग्रौर सभी ग्रलंकारों के मूल में वह रहती है। विश्वोक्ति से भिन्न प्रगाली स्वभावोक्ति है; पर उसमें काव्यत्व नहीं है। भामह का ग्रन्थ 'काव्यालंकार' है।

दण्डी का काल सातवीं शती बताया जाता है। इन्होंने वैदर्भी ग्रौर गौड़ी नामक दो रीतियों, दस गुणों श्रौर पैंतीस ग्रलंकारों का कथन किया है। दण्डी का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'काव्यादर्श' है जो रीति-सम्प्रदाय ग्रौर ग्रलंकार मतों के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। तात्त्विक दृष्टि से यह जात होता है कि दण्डी ने भरत का ग्रनुसरण करते हुए काव्याङ्गों के विवेचन को ही महत्त्व दिया, जब कि भामह ने ग्रलङ्कार-सम्प्रदाय का मण्डन किया। दण्डी ने रसों को भामह की ही तरह ग्रलङ्कारों में समाहित किया है। परन्तु रसवर्णन है विस्तार से। दण्डी का रीति ग्रौर गुण-विषयक दृष्टिकोण निम्न प्रकार है:—

श्रस्त्यनेको गिरां मार्गः सूच्मभेदः परस्परम् । तत्र वैदर्भ-गौडीयौ वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरौ ॥ वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः । पृषां विपर्ययः प्रायो दश्यते गौडवर्सनि ॥

ग्राठवी शताब्दी के उत्तरार्ध में 'ग्रलङ्कारसारसंग्रह' के रचयिता ग्राचार्य उद्भट हुए। यद्यपि ये भामह के मतानुयायी थे तो भी ग्रल- इक्कार-सम्प्रदाय में इनके ग्राचार्यत्व का प्रामाण्य सर्वोपिर है। ग्रतएव इनके विरोधी ग्राचार्यों तक ने इनका उल्लेख बड़े सम्मान के साथ किया है। ग्रर्थ, रलेष, संघटना ग्रादि से सम्बद्ध इनके स्वतन्त्र सिद्धान्त हैं जिनका उल्लेख परवर्ती ग्राचार्य इनके नाम से कर गये हैं।

इनके ग्रन्थ 'श्रलङ्कारसारसंग्रह' में ६ वर्ग ग्रौर ७६ कारिकाएँ

हैं। इन्होंने ४१ प्रलङ्कारों की गग़ना की है। प्रलङ्कारों के उदाहरग़ स्वरचित हैं। प्राचार्य मुकुल के शिष्य कोङ्क्रग् निवासी प्रतीहारेन्दुराज ने ग्रलङ्कारसारसंग्रह पर 'लघुवृत्ति' नामक टीका लिखी, जो ग्रलङ्कार-ग्रन्थों पर की गई टीकाग्रों में सर्वप्रथम होने के कारगा ऐतिहासिक महत्त्व रखती है। इनका काल ६५० ई० के ग्रासपास स्थिर होता है।

इसके बाद रीति-सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक ग्राचार्य वामन हुए ग्रीर 'काव्यालंकार सूत्र' की रचना की । इनका काल ७५० ई० से लेकर ८०० ई० तक के बीच माना जा सकता है। 'काव्यालंकार सूत्र' में सूत्र, वृत्ति ग्रीर उदाहरण है। उदाहरण इन्होंने दूसरे कवियों के संगृ-हीत किये है।

वामन ने बड़े साहस के साथ प्रचलित अलंकार-सम्प्रदाय के विपरीत 'रीतिरास्मा काव्यस्य' की उद्योपणा की। इन्होंने गौड़ी, पाञ्चाली और वैदर्भी इन तीन रीतियों की प्रतिष्ठा की। नाम यद्यपि प्रदेशिवशेष पर अवलिक्त हैं, परन्तु उनका सीमाक्षेत्र सर्वथा स्वतन्त्र है। बाद के कुछ विद्वानों ने रीतियों की संख्या दस तक पहुँचा दी; परन्तु रीति का सम्बन्ध जब गुण नामक तत्त्र से जुड़ गया तो इस संख्यावृद्धि पर कम जोर हो गया। रीति-सम्प्रदाय में पद-रचनावैशिष्ट्य की प्रधानता होने से पदरचना के गुणों और दोषों का विवेचन भी जोर पकड़ने लगा। प्रारम्भ में दोपों के अभाव को ही गुणा माना गया, परन्तु बाद को गुणों की स्वतन्त्र सत्ता स्थापित हुई। गुणों और दोषों की संख्या भी घटती-बढ़ती रही; परन्तु अन्त में गुण तीन ही —माधुर्य, ओज, प्रसाद—माने गये। रस-सम्प्रदाय का अपना महत्त्व चला ही आता था; उसकी उपेक्षा रीति-सम्प्रदाय भी न कर सका, अतः अलङ्कारवादियों की तरह इन्होंने भी रस को गुणों के भीतर समाविष्ट करने की चेष्टा की।

ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की सातवीं-श्राठवीं सदी में श्रलङ्कार

श्रोर रीति मतों का बड़ा जोर एवं स्पर्धा थी। रीतिमत में गुगों श्रौर दोषों के विस्तृत विवेचन के फलस्वरूप गुगा-सहित निर्दोष पद-विन्याम को काव्यात्मा माना गया।

च्द्रट ने 'काव्यालंकार' की रचना ८२५ ई० श्रौर ८७५ ई० के मध्य में की होगी। इन्होंने सर्वप्रथम वास्तव, श्रौपम्य, श्रतिशय श्रौर श्लेष के श्राघार पर श्रलङ्कारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। इनका श्रलङ्कार-विवेचन भी पूर्वाचार्यों की श्रपेक्षा श्रिषक वैज्ञानिक है। रस का भी ये महत्त्व स्वीकार करते है—''तस्मात्तस्वर्तव्यं यदनेन महीयसा स्सैर्यु कम्।'' तथापि ये श्रलङ्कारवादी ही थे। इनकी दृष्टि में रीतियाँ चार हैं। निमसाधु की 'काव्यालंकार' पर टीका है।

नौवी शताब्दी के उत्तरार्ध में ग्रानन्दवर्धन के 'ध्वन्यालोक' की रचना के कारण 'काव्यशास्त्र' के इतिहास में युगान्तर पैदा हो गया। इस महान् ग्रन्थ को टीकाकार भी उतना ही महान् मिला। ग्रभिनव-गुप्ताचार्य ने दसवीं सदी के उत्तरार्ध में इस पर 'लोचन' नाम की टीका लिखकर ग्रन्थ के गौरव में चार चाँद लगा दिये। डा॰ काणे ने 'ध्वन्यालोक' श्रौर उसकी टीका 'लोचन' के विषय में कहा है— ''ग्रलंकारशास्त्र के इतिहास में ध्वन्यालोक युगान्तरकारी कृति है; ग्रल-क्कारशास्त्र में इसकी वही महत्ता है जो व्याकरण में पाणिनि के सूत्रों ग्रौर वेदान्त में वेदान्तसूत्रो की। … ग्रीर ग्रभिनवगुप्त की टीका पतञ्जलि के महाभाष्य ग्रौर शंकराचार्य के वेदान्तभाष्य के तूल्य है।"

ध्वन्यालोक में १२६ कारिकाएँ, वृत्ति ग्रर्थात् भाष्य ग्रीर पूर्व किवयों के क्लोक उदाहरएा रूप में संगृहीत है। सम्पूर्ण ग्रन्थ चार भागों (उद्योतों) में विभक्त है। 'ध्वन्यालोक' से पूर्व रस-सिद्धान्त एक प्रकार मे ग्रव्याप्ति दोष से घिरे हुए होने की-सी स्थिति में था। 'नाटचशास्त्र' में रस का कथन जिस ढंग से किया गया है उससे यह भ्रम हो जाना स्वाभाविक था कि उसका सम्बन्ध विभाव, ग्रनुभाव ग्रीर व्यभिचारियों की उपस्थिति के क्षेत्र से ही है। इस पर ग्रलङ्कारवादियों ग्रौर रीतिमतानुयायियों की बाह्यार्थनिरूपिए। दृष्टि से काव्यात्मा का प्रक्त हा
होता हुन्ना नहीं दिखाई दिया। फुटकर ग्राकर्षक पद्यों के विषय में यह
शंका बार-बार उठती रही होगी कि इनमें काव्यत्व की व्याख्या वैसे
सम्भव है ? इन सभी शंकान्नों का मुन्दर ग्रौर व्यवस्थित समाध न
ध्विनकार ने 'रस-सिद्धान्त' के मन्तव्य को जंरा ग्रौर ग्रधिक विक स
देकर 'ध्विन-सिद्धान्त' के रूप में प्रस्तुत किया। ग्रतः यह कहा जाना
कि 'ध्विन-सिद्धान्त' 'रम-सिद्धान्त' का ही विकसित रूप है, संख्या
उचित है। रस के सम्बन्ध में यह मन्तव्य स्थिर किया गया था कि
वह वाच्य न होकर व्यञ्ज्य ही होता है। इसी बात को जरा ग्रागे बढ़ाकर 'ध्वत्यालोक' में इस प्रकार रखा गया कि सर्वोत्तम काव्य वह है
जिसमें लावण्ययुक्त व्यञ्ज्यार्थ प्रधान रहता है।

'ध्वन्यालोक' ने एक महत्त्वपूर्ण कार्य श्रीर भी किया; उसने काव्य के सभी प्रतिपाद्य विषयों का उचित रीति से समन्वय किया। ग्रतः 'ध्विन-सिद्धान्त' एक प्रकार से सर्वमान्य-सा हो गया। परन्तु इस स्थिति में पहुँ चने तक उसे प्रतिहारेन्दुराज, वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक, भट्ट-नायक ग्रीर महिमभट्ट जैसे ग्राचार्यों की तीन्न समालोचना का लक्ष्य बनना पड़ा। 'ध्वन्यालोक' का रचनाकाल ५६० ई० से ५६० ई० के बीच स्थिर होता है।

नौवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रचित राजशेखर की 'काव्यमीमांसा' ग्रीर मुकुलभट्ट की 'ग्रिभिषावृत्तिमातृका' नामक दो रचनाएँ ग्रीर भी मिलती हैं। "काव्यमीमांसा" किवयों को विविध प्रकार की जानकारी देनेवाला एक कोष के किस्म का ग्रन्थ है। इसमें १८ प्रध्याय हैं। प्रथम प्रध्याय में काव्यपुरुषोत्पत्ति-सम्बन्धी श्रालङ्कारिक वर्णन है। विभिन्न किवयों के उदाहरण रूप में प्रस्तुत श्लोक ग्रीर ग्राचार्यों के मन्तव्यों का भी ग्रच्छा संग्रह है। राजशेखर कन्नोज के राजा महेन्द्रपाल (महीपाल)

के गुरू ये। इनकी पत्नी का नाम स्रवन्तिसुन्दरी था। मुकुलभट्ट प्रती-हारेन्दुराज के गुरू थे। इनके ग्रन्थ में कुल १५ कारिकाएँ हैं, जिनमें स्रभिधा स्रौर लक्ष्मणा नामक दो शब्द-शक्तियों का विवेचन है।

श्रभिनवगुप्त के गुरू श्राचार्य भट्टतौत का 'काव्यकौतुक' श्रभी तक अनुपलब्ध है। इसका रचनाकाल ६४० ई० और ६८० ई० के बीच में श्रनुमानित होता है। काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में उद्धृत उद्धरणों के श्राघार पर उसके विषय में यह श्रनुमान किया जाता है कि रस-सिद्धान्त का इसमें मुख्यतया प्रतिपादन था। नाट्यशास्त्र के सम्बन्धित स्थलों का भी इममें स्पष्टीकरण रहा होगा। यह भी मालूम होता है कि श्राचार्य भट्टतौत श्रनेक साहित्य-शास्त्र-सम्बन्धी स्वतन्त्र सिद्धान्तों के प्रतिपादक थे। ग्रभिनवगुप्ताचार्य स्थान-स्थान पर "इत्यस्मदुपाध्यायाः" कहकर उनके मन्तव्यों का उल्लेख करते हैं। ग्रतः इसमें सन्देह नहीं कि भट्टतौत ने श्रभिनवगुप्त के ऊपर श्रौर इसीलिए रप्त-सिद्धान्त के विवेचन में भी, महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

उनके कतिपय साहित्य-सम्बन्धी सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं --

- 3. शान्त रस मोक्षशयक होने से सर्शो रि है—"में सकत्त्वेत चार्य (शान्तो रसः) परमपुरुषार्थनिष्ठत्वात्सर्वरसेभ्यः प्रधानतमः।"— स्रोचन।
- २. ''प्रीत्यात्मा च रसस्तदेव नाट्यं नाट्य एव च वेद इत्यस्मदुपा-श्यापः''—लोचन ।
- ३. जब किव ग्रपनी ग्रलौकिक शक्ति के द्वारा पाठक को विषय का 'प्रत्यक्षवत्' करा देता है, रसानुभूति तभी होती है।—''कान्यार्थविषये हिं अत्यक्षकरूपसंवेदनोदये रसोदय इत्युपाच्यायाः।''—लोचन
- ४. रसानुभूति कवि, नायक, श्रोर सहृदय सामाजिक को समान रूप से होती है — "नायकस्य कवेः श्रोद्धः समानोनुभवस्ततः' — लोचन। अर्थात् रस-स्थिति कवि, नायक श्रोर पाठक तीनों में है।

इसके बाद ध्विन-सिद्धान्त के समर्थ विरोधी आचार्य भट्टनायक हुए । इन्होंने ध्विन-मत-खण्डन के लिए 'हृदय-दर्परा' लिखा जो अभी तक अप्राप्त है। भरत के प्रसिद्ध चार प्रमुख व्याख्याताओं में इनका नाम अन्यतम है। इन्होंने शब्द में अभिधा, भावना और भोगीकृति (रसचवर्गा या भोग) ये तीन शिक्तयाँ स्वीकार कर भोगीकृति को काव्या-त्मा माना तथा ध्विन को काव्यात्मा के रूप में न मानते हुए उसे स्वसंवेद्य और अनिर्वचनीय ही माना। इनका समय ६३५ से ६०५ ई० तक माना जाता है।

इसी समय श्राचार्य कुन्तक ने भी ध्विन-सिद्धान्त के खण्डन के लिए 'वक्रोक्तिजीवित' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा। इसमें कारिकाएँ, वृत्ति श्रौर विभिन्न कियों के लगभग ५०० उद्धरए। हैं। इसमें सन्देह नहीं कि श्राचार्य कुन्तक की कृति मौलिकता श्रौर उच्च कोटि की साहित्यिक श्रभिरुचि की परिचायिका है। श्राचार्य भट्टतौत की तरह ये भी उत्तम काव्य का मूल स्रोत किव की श्रपनी प्रतिभा को ही मानते हैं। इनके मत में वक्रोक्ति (=विचित्र ग्रभिधा=प्रसिद्ध कथन की श्रपेक्षा विलक्षणता लानेवाली जो विचित्रता है वही वक्रता है—''वक्रत्वं प्रसिद्धाभिधान्व्यितिके वैचित्र्यम्।'' श्रथ्वा सरल शब्दों में कहे तो किव के चातुर्य या विदग्धता से चमत्कार पैदा करनेवाली वाणी वक्रोक्ति है) ही काव्य में जीवन सञ्चार करने के कारण काव्यात्मा है। वक्रोक्ति के बिना काव्यत्व की सत्ता श्रसम्भव है। परन्तु जब तक किव में कल्पनामयी प्रतिभा न होगी, वश्रना नहीं श्रा मकती। श्रतः 'कविव्यापार' पर बहुत जोर दिया है।

कुन्तक ध्विन या व्यंग्य की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वे इन्हें भी विक्रोक्ति की सर्वेच्यापिनी सीमा में विठाना चाहते हैं। इनका काल ६२५ ई० से १००० ई० तक कहा जा सकता है।

सोने में मुगन्धि की कल्पना सभी किया करते है, परन्तु इसका

सच्चे ग्रंथों में साक्षात् दर्शन ग्रंभिनवगुप्तपादाचार्य के चरित्र में ही होता है। भारतीय ग्रादर्शवादी दृष्टिकोए। से सच्चे किव ग्रीर समालोचक के आदर्श स्वरूप का दर्शन भारत की इस महान् विभूति में पाया जाता है। चे न केवल उच्च कोटि के प्रतिभासम्पन्न किव ही थे ग्रंपितु साहित्यशास्त्र के मर्मन्न ग्राचार्य ग्रीर प्रखर बुद्धि के दार्शनिक भी थे। उनके तपे हुए उज्ज्वल चरित्र की सुगन्धि ग्रन्तर्वेद से काश्मीर तक सम्पूर्ण ग्रायी-वर्त में व्याप्त थी। दार्शनिक दृष्ट, साहित्य-मर्मन्नता, किवत्व ग्रीर ग्रास्तिक्य व तप का ऐसा एकत्र संयोग ग्रन्यत्र दुर्लभ है। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा पण्डितराज जगन्नाथ या फिर विश्वकिव रवीन्द्रनाथ में ही पाई जाती है। डा० काणों ने उनके सम्बन्ध में लिखा है—"Abhinavagupta is one of the most remarkable per onalities of medieval India. He was a man of very acute intellect and was an encyclopaed.c scholar."

श्रभिनवगुप्त का रचनाकाल ६८० ई० से १०२० ई० तक माना जा सकता है। इन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन अनेक गुरुओं से किया या। नाट्यशास्त्र के इनके गुरू भट्टतौत थे। ये आजन्म ब्रह्मचारी रहे। इनकी रचनाएँ तन्त्र, स्तोत्र, नाट्य और दर्शन आदि कई वर्गों में बाँटी जा सकतीं है। उन्होंने 'नाट्यशास्त्र' पर 'अभिनवभारती' और 'ध्क्न्या-सोक' पर 'लोचन' नाम की विद्वतापूर्ण टीकाएँ लिखी। भट्टतौत के 'काव्यकौतुक' पर भी 'विवरण' नाम्नी टीका लिखी थी।

दसवीं शती के अन्तिम चरण में राजा मुञ्ज की सभा के अन्यतम रत्न धनञ्जय ने 'दशरूपक' की रचना की। यह ग्रन्थ नाट्य से सम्बन्ध रखता है, परन्तु इसमें रस का विवेचन भी प्रसंगवश मिलता है।

'घ्वनि-सिद्धान्त' का प्रत्याख्यान करनेवालों में राजानकमहिमभट्ट का 'ब्यक्तिविवेक' भी प्रसिद्ध है। वे 'व्वन्यालोक' की मान्यता के मूल में ही म्राक्षेप करते हुए व्यञ्जना शक्ति का निषेध करते हैं। उनके मत में शब्द की एक ही शक्ति—श्रिभधा—है। प्रतीयमान म्रार्थ म्रनुमान की किया द्वारा उपलब्ध होता है। म्रतः शब्द म्रीर म्रार्थ व्यञ्जक नहीं हो सकते। इनका काल १०२० से लेकर ११०० ई० तक माना जा सकता है।

ग्यार वी शताब्दी (१००५ ई० से १०५५ ई० तक) में महान् विद्या-व्यसनी भोजराज हुए, जिन्होंने मध्यकालीन प्रचलित सभी विद्याग्रों पर ५४ ग्रन्थ रचे। सरस्वतीकण्ठाभरण' ग्रौर 'श्रृङ्गारप्रकाश' नामक दो बृहद् ग्रंथ काव्यशास्त्र से सम्बन्धित है। ये स्वयं तो काव्यममंत्र थे ही परन्तु कवियों के ग्राश्रयदाता भी थे। 'श्रृङ्गारप्रकाश' में इन्होंने केवल श्रृंगार को ही रस माना है— "श्रङ्गारमेकमेव श्रङ्गारग्रकाशे रससुररी-चकार"। सन्स्वतीकण्ठाभन्ग्ण' भारी संग्रह-ग्रन्थ है। भोजराज की प्रशस्ति में यह कथन बड़े महत्त्व का है—

साधितं, विहितं, दत्तं, ज्ञातं तद् यन्न केनचित्। किमन्यत्कविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशस्यते॥ 'ध्वन्यालोक' ग्रीर 'वक्रोवितजीवित' दोनों में 'ग्रीचित्य' की चर्चा है— श्रनीचित्याद्दते नान्यद्रसमङ्गस्य कारणम्। प्रसिद्धौचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा॥—ध्वन्थालोक

इसी बात को लेकर क्षे मन्द्र ने "ग्रौचित्यविचारचर्चा" नामक ग्रन्थ रच डाला । इसमें कारिकााँ, वृत्ति ग्रौर उदाहरए। है। इनके मत में 'ग्रौचित्य' ही रस का ग्राधारभूत है—"ग्रौचित्यस्य चमत्कारकारिण-रचारचर्चे। रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना।" क्षेमेन्द्र ने 'कविक्छाभरए।' ग्रादि ग्रौर भी ग्रन्थ रचे, परन्तु ग्रलङ्कारशास्त्र में इनका कोई महत्त्व विशेष हो, यह बात नही। इनका समय ६६० ई० से १०६६ ई० तक है।

ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही सुप्रसिद्ध ग्रन्थ "काव्यप्रकाश"

के कर्त्ता मम्मटाचार्य हुए। इनके ग्रन्थ की महत्ता इस बात में है कि शताब्दियों से होनेवाली काव्य-शास्त्र-सम्बन्धी साधना के सार की १४३ कारिकाओं में ऐसे व्यवस्थित ढंग मे रख दिया कि सब कुछ पुराना होते हुए भी सर्वथा नवीन हो गया। डा० कागों के शब्दों में 'काव्यप्रकाश' साहित्यशास्त्र में 'शारीरकभाष्य' ग्रौर 'महाभाष्य' की तरह नवीन प्रेरणाओं का स्रोत बन गया है। मम्मट ने ग्रपनी ग्रथंगिमत शैली में नाट्य-विषय को छोड़कर सम्पूर्ण साहित्यशास्त्र के प्रतिपाद्य को समेट लिया है। यह ग्रन्थ ग्रपनी सर्वग्राहिता के कारण भारतभर में लोकप्रिय हो गया ग्रौर भगवद्गीता के बाद सर्वाधिक टीकाएँ इसी पर उपलब्ध है। माहेश्वर ने 'भावार्थचिन्तामिण्यं' में कहा है—

''कान्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टीका तथाप्येष तथैव दुर्गमः॥''

मम्मटभट्ट काश्मीरी ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि 'काव्यप्रकाश' की कारिकाएँ भरत की है; मम्मट केवल वृत्ति-कार है। परन्तु यह मत प्रामाणिक नहीं है।

रुय्यक का 'ग्रलंकारसर्वस्व' अनंकार-विषयक प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसकी रचना ११३५ से ११५० तक मानी जाती है। रुय्यक ध्वनि-सिद्धान्त के प्रवल समर्थकों में से हैं। जयरथ ने इस पर 'विमिशनी' टीका लिखी है। जयरथ १३वीं शती के प्रथम चरण में रहा होगा। रुय्यक ने इसके ग्रतिरिक्त 'काव्यप्रकाशमंकेत', 'नाटकमीमांसा', 'साहित्यमीमांसा', 'व्यिवतिविवेकिवचार' 'सहृदयलीला' ग्रादि ग्रनेक ग्रन्थ लिखे। इस सबसे यह मालूम पड़ता है कि इनके समय में काव्यशास्त्र का श्रध्य-यनाध्यापन काफी वढ़ गया था। बारहवीं शताब्दी भें ही वाग्भट प्रथम, हेमचन्द्र, जयदेव ग्रीर विद्याधर ग्रादि विद्वानों ने कमशः 'वाग्भटालंकार', 'काव्यानुशासन', 'चन्द्रालोक' ग्रीर 'एकावली' ग्रादि संग्रह-ग्रन्थ लिखे। वाग्भट जैन विद्वान् थे ग्रीर कहीं पर राजकीय मन्त्री थे।

चौदहवी शताब्दी में 'प्रतापनद्रयदाीभूषण्' और 'काव्यानुशासन'

के कर्त्ता कमशः विद्यानाथ और वाग्भट द्वितीय हुए। इन कृतियों को देखने से ज्ञात होता है कि हिन्दी-साहित्य की रीतिकालीन राजाओं के यशोगानवाली परिपाटी इस समय शुरू हो चुकी थी और किव लोग 'किसी भोज' की तलाश में घूमते नज़र ग्राने लगे होंगे। परन्तु इसी शताब्दी में (१३०० ई० से १३८४ तक) 'साहित्यदर्पण' के प्रख्यात कर्ता विश्वनाथ हुए, जिन्होंने एक ही ग्रन्थ में नाट्यशास्त्र तक को समेट लिया। विश्वनाथ उड़िया ब्राह्मण थे और संस्कृत के सिवाय प्राकृत के भी विद्वान् थे। यद्यपि इनका ग्रन्थ 'साहित्यदर्पण' संग्रह-ग्रन्थ ही है किर भी उसका ग्रपना महत्त्व है। ग्रानन्दवर्षन, मम्मट ग्रीर जगन्नाथ के ही समान विश्वनाथ का भी स्थान काव्यशास्त्र के इतिहास में महत्त्वपूर्ण है।

पन्द्रहवीं शताब्दी में भानुदत्त ने 'रसमञ्जरी' ग्रौर 'रसतरिङ्ग्रिगी' नामक दो ग्रन्थ प्रस्तुत किये। परन्तु इनका महत्व विशेष नही है। हाँ, रूपगोस्वामिन् के 'भिक्तरसामृतिसिन्धु' ग्रौर 'उष्विलनीलमिगि' ग्रन्थों का महत्त्व इसलिए है कि इन्होंने चैतन्य की भिक्त-धारा से प्रभावित होकर भिक्त-रस को इस सिद्धान्त के ग्रन्तगंत महत्त्व दिलाने के लिए इनकी रचना नवीन शैली से की। रूपगोस्वामिन् का समय १४७० से १५५४ तक माना जा सकता है। रूपगोस्वामिन् की पद्धित न तो संस्कृत मे ग्रौर ना ही हिन्दी के भिक्त-काव्य में प्रतिष्ठित हो सकी।

सोलहवीं शताब्दी में केशविमश्र ने 'ग्रलङ्कारशेखर' ग्रीर ग्रप्य-दीक्षित ने 'वृत्तिवार्तिक', कुवलयानन्द' शौर 'चित्रमीमांसा' नामक काव्यशास्त्र से सम्बन्धित तीन ग्रन्थ लिखे । ग्रप्ययदीक्षित का समय १५५४ से १६२६ ई० माना जाता है। ये धुरन्धर विद्वान् थे ग्रौर इन्होंने शताधिक ग्रन्थों की रचना की है। ये तामिल ब्राह्मण् थे। इनको 'चित्रमीमांसा' ग्रालोचनात्मक एवं गम्भीर शैली का ग्रन्थ है।

संस्कृत-साहित्यमहोदिध में अपने चिन्तन के सार की सरिता को उँडेलने वाले धुरन्धर विद्वानों की महान् श्रृह्खला की महान् अन्तिम कड़ी के रूप में पण्डितराज जगन्नाथ को पाते हैं। हम देखते हैं कि सुदूर देशवासी यह तैला ब्रु ब्राह्मण अपनी प्रखरप्रतिभा के बल पर शाह-जहाँ के वैभवशाली मुगल दरबार में देववाणी के रस को प्रवाहित कर सम्राट् को चिकत कर देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी संस्कृत भाषा के माधूर्य की ध्वाको फहरानेवाले पण्डितराज अपने-जैसे एक ही थे। ये सच्चे अर्थों में रिसक थे और सदा आत्मसम्मान एवं स्वात्माभिमान की सुरा को पिये रहते थे। 'रसगङ्गाधर' इनका प्रामाणिक अन्थ है। काव्यशास्त्र में 'ध्वन्यालोक' और 'काव्यप्रकाश' के बाद इसी का नम्बर है। प्रवाहमयी संस्कृत लिखने में ये सिद्धहस्त थे। अभिनवगुष्त की तरह ये किव और समालोचक दोनों ही थे। इनका समय १६२० से १६६० ई० तक है। स्वाभिमान के कारण इन्होंने दूसरों के उद्धरण देना पसन्द नहीं किया—

निर्माय नृतनमुदाहरणानुरूपं काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किन्चित् । किं सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्तुरिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥

## रस-सम्प्रदाय

'रस' शब्द की जीवन-यात्रा दर्शनीय है। वेदों के सोमरस से चल-कर ग्राधुनिक हिन्दी के ठेठ 'रिसया' तक हजारों वर्षों में युगों की दीर्घता को तय करनेवाले इस पथिक ने ग्रपने मनोरंजक

रस शब्द की यात्रा इतिहास का निर्माग किया है। इतने लम्बे समय में इसने ग्रपने रूप ग्रीर ग्राशय को जिस

प्रकार सुरक्षित रखा है वह ग्राश्चर्य का विषय है। ग्रनुभव ग्रौर ज्ञान की गरिमा को लेकर भी प्रौढ़ पुरुष जिस प्रकार भ्रपनी सम्पूर्णता की एकता का प्रतीक होता है उसी प्रकार उत्तरोत्तर सूक्ष्माशय होता गया भी रस शब्द ग्रपने ग्रथं की गूल भावनाग्रों का सदा प्रतिनिधि बना रहा है। रस के इतिहास को देखकर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि इसका ग्रथं स्थूल से सूक्ष्म की ग्रोर ग्रग्नसर होता रहा तो भी सभी ग्रवस्थाग्रों में इसके ग्रथं की मल भावनाएँ ग्रपरिवर्तित ही रहीं। वे ये हैं—

(क) द्रवत्व (ख) स्वाद और (ग) सार या निष्कर्ष । वैदिक सोम रस का रस शब्द जिस प्रकार द्रवत्व, स्वाद और निष्कर्ष का द्योतक है उसी प्रकार 'गन्ने के रस' में प्रयुक्त रस भी उक्त तीनो भावो का सूचक है।

े व्याकरण के ग्राधार से व्युत्पत्ति द्वारा भी उक्त भावो का स्पष्टी-करण होता है:—

- (क) सरते इति रसः (जो बहता है )।
- (ख) रस्यते श्रास्वाद्यते इति रसः (जिनका श्रास्वाद लिया जाता है)।
- (ग) ग्रौर तीसरा भाव सोमरस एवं गन्ने के रस में है ही—क्यों कि दोनों किसी द्रव्य को निचोड़कर प्राप्त किये गये है।

प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में 'रस' शब्द का प्रयोग प्रचुरता से हुन्ना मिलता है:—

- (क) ''रसा द्धीत वृषभम्।''
- (ख) "यस्य ते मद्यं रसम्।"
- (ग) ''भरद्धेनरसवच्छिश्रिये।''

इन तीनों मन्त्र-खण्डों में रस शब्द दुग्ध (स्वादयुक्त ः व), सोमलता का निष्कर्ष रूप द्रव और 'मधुर-श्रास्वाद-युक्त' इन श्रथों में प्रयुक्त हुश्रा है।

उपनिषदों में भी यह शब्द श्रधिकता से प्रयुक्त हुआ है :---

- (क) ''प्राणोहि वा स्रङ्गानां रसः'' (प्राण निश्चय से स्रङ्गों का सार तत्त्व है। )।।बृहदारण्यक ॥
- ' (ख) "जिह्नया हि रसं विजानाति।" (जिह्ना से ग्रास्वाद को जानता है) ॥ वृहदारण्यक ॥
  - (ग) "न जिञ्जाः न रसयते।" ्न मूँघता है न आस्वाद लेता है) ॥ प्रश्नोपनिषद् ॥

श्रागे चलकर उपनिषदों में ही 'रस' शब्द के सार श्रीर श्रास्वाद इन दो अर्थों के मेल से एक नवीन अर्थे—'सर्वोत्तम श्रास्वाद अर्थात् श्रानन्दात्मक श्रनुभव'—का प्रस्फुटन हो गया। श्रीर 'रसः सारः चिदा-नन्दश्रकाशः' इस प्रकार उसका अर्थ किया गया—

- (क) "रसो वै सः" (वह निश्चय से सारभूत स्नानन्दात्मक है ) ॥ तैसिरीयोपनिषद् ॥
- (ख) ''रस ह्ये वायं लब्ध्वानन्दीभवति'' (यह सारभूत आनन्द को ही प्राप्त करके आनन्दित होता है )।। ते तिरो०।।
- (ग) "यतद्वे सत्त्वस्य रूपं तत्त्यत्त्वमेवेरितं रसः । स संप्रास्त्रवत् ।" ( रामकृष्णा की टीका में इसका भ्रथं इस प्रकार दिया गया है——'तत्परेणात्मना पूर्ववदीरितं सत्त्वमेव, न तमोरजसी ! तथोः वच्यमाणार्थाभित्यञ्जकत्वासामर्थ्यात्। रसः सारः चिदा-नन्दमकाशः ...... स संप्रास्तवत् सन्यक् प्राकट्येन

श्रस्रवत् । सत्त्वमेव चिदात्मनो विशेषाकाराभिव्यक्तियोग्या-कारतथा प्रमृतम् । सदात्माकारमेव विप्रसृतमित्यर्थः ।'; ॥ मैत्रयुपनिषद् ॥

उपनिषदों में 'रस' शब्द को उस "पूर्ण ग्रानन्द" के ग्रास्वाद में प्रयुक्त देखकर, जिसका योगी ग्रात्मसाक्षात्कार के समय ग्रनुभव करते हैं, साहित्यिक समालोचकों के लिए यह सर्वथा स्वाभाविक था कि वे इस शब्द का उस कलात्मक ग्रानन्द (Arsthetic Pleasusre) के ग्रर्थ में प्रयोग करें, जिसका शिष्ट तथा सहृदय दर्शक उस समय ग्रनुभव करते है जब वे निपुण ग्रभिनेताग्रों के ग्रभितय से प्रदिश्ति, पात्र, परिस्थिति, तथा घटनाग्रों में ग्रात्मिवस्मृत होकर तन्मय हो जाते है।

काव्यशास्त्र के ऐतिहासिक पर्यालोचन से ज्ञात होता है कि उसका प्रारम्भ ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी में भरतमुनि के 'नाटचशास्त्र' की रचना के साथ होता है। यहीं सर्वप्रथम 'रस' शब्द

रस-सिद्धान्त का क्रमिक का पारिभाषिक प्रयोग भी मिलता है। इतिहास उन्होंने वाचिक ग्रभिनय के प्रसङ्गमें - "विभा-वानुभावव्यभिचारीसंयोगाद्मसानष्पत्तिः"—इस

सूत्र का कथन किया है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारियों के नाटक में ही प्रत्यक्ष होने के कारण कितपय परवर्ती आचार्यों ने इसका क्षेत्र नाटक तक सीमित मान लिया। इस कारण अलङ्कारवादियों द्वारा परिचालित संस्कृत काव्यशास्त्र के विकास की धारा इसके सिवाय और तत्त्वों में काव्यात्मा खोजती हुई वह चली। विभिन्न आचार्यों ने अपने-प्रपने मत के अनुसार अलङ्कार, रीति, गुण और वक्नोक्ति को काव्यात्मा ठहराते हुए विवेचन किया। परन्तु रस की स्वयंसिद्ध विशिष्ट सत्ता के कारण ज्यों-ज्यों ये विवेचन आगे बढ़ते गये त्यों-त्यों रस का महत्त्व स्पष्ट होता गया। इसी अवसर पर आनन्दवर्धनाचार्यं ने ध्वनि-सम्प्रदाय की त्थापना करते हुए अलङ्कारवादियों की बाह्यसाधनामूलक आन्तियों का अन्त कर

दिया । उन्होंने ध्वनि के अन्तर्गत रस-ध्वनि, वस्तु-ध्वनि और अलङ्कार-ध्वनि ये तीन विभाग किये, फिर भी इनमें प्रधानत्व रस को ही दिया और उसकी अव्याप्ति का भी परिहार कर दिया, जिससे ग्फुट पद्यों में भी काव्यत्व प्रतिष्ठित हो सका।

इसके पश्चात् श्रभिनवगुष्त ने रस-सिद्धान्त का मनोवैज्ञानिक व्या-ख्यान करते हुए नद्विषयक श्रनेक भ्रान्तियों को स्पष्टतया सुलभाया, जिससे रस-सिद्धान्त पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त हुग्रा।

ग्रन्ततोगत्वा ईसा की दसवीं शती में ग्राचार्य मम्मट ग्रादि विद्वानों ने ध्विन ग्रादि सभी काव्य-तत्त्वों का उचित समाहार करते हुए काव्य-

शास्त्र को व्यवस्थित किया एवं रस को उसके

काव्यशास्त्र में स्थान पर समाविष्ट किया। उनके काव्य के रस का स्थान लक्षण की यह विशेषता है कि ग्रलङ्कार ग्रौर गुरा ग्रादि का सम्यक् स्थान-निर्देश कर समन्वय

किया गया है। देखिये — ''तद्दोषों शब्दायों सगुणावनलंकृतिः पुनः कापि॥'' अर्थात् काव्य के शब्द और अर्थों में तो दोष तो होवे ही नहीं, गुगा अवश्य हों, चाहे अलङ्कार कहीं-कहीं न भी हों। काव्य के उन्होंने (१) उत्तम (ध्विन-काव्य) (२) मध्यम और (३) अधम ये तीन भेद किये। इनके लक्षण निम्न प्रकार है:—

- (i) उत्तम काव्य "इद्ममुत्तममितशायिनि व्यङ्गे वाच्याद् ध्वनिबु धे: कथितः।" ग्रर्थात् वाच्यार्थं की ग्रपेक्षा व्यङ्गचार्थं के उत्कर्ष-वाला होने पर काव्य विद्वानों के द्वारा उत्तम कहा गया है।
- (ii) मध्यम काव्य-''श्रतादृशि गुणीभूतव्यंग्य ग्यङ्गे तु मध्यमस्।'' ग्रर्थात् व्यङ्गचार्थं के नैसा न होने पर (वाच्यार्थं से व्यङ्गचार्थं के ग्रिधिक उत्कर्षवाला न होने पर) किन्तु व्यङ्गचार्थं के गुणीभूत (ग्रप्रधान रूप से) होकर प्रतीयमान होने पर, काव्य मध्यम कहा गया है।
  - (iii) प्रधम काव्य--''शब्दचित्रं वाच्यचित्रमब्यंग्य खवरं स्मृतम् ।'

ग्नर्थात् व्यङ्गयार्थं से रहित शब्दचित्र ग्नौर वाच्यचित्र वाला काव्य ग्रघम कहा गया है।

तत्पश्चात् उत्तम, मध्यम ग्राँर ग्रधम काव्यों के भेदों का निरूपण् कर उनके स्वरूप का स्पटीकरण किया। उत्तम काव्य के प्रथम दो भेद किये है—(१) ग्रविवक्षितवाच्य (लक्षत्ग-मूलक) ग्राँर (२) विवक्षितान्यपरवाच्य (ग्रभिधामूलक)। इसमें प्रथम के दो भेद (१) ग्रर्थान्तर-संक्रमितवाच्य ग्रौर (२) ग्रत्यन्तितरस्कृत वाच्य होते है। ग्रौर दूसरे विवक्षितान्यपरवाच्य के (१) संलक्ष्यक्रमध्विन ग्रौर (२) ग्रसंलक्ष्यक्रमध्विन ये भेद किये। बस यहाँ ग्राकर उन्होंने ग्रसंनक्ष्यक्रमध्विन के प्रसंग में रस का विस्तृत विवेचन किया है। कोष्ठक द्वारा भी उक्त भेद समभे जा सकते हैं:—



संलक्ष्यक्रमव्यंगर्चध्वित (रमध्वित) ग्रसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्रेचध्वित उपलब्ध सामग्री के ग्राधार पर कहा जा सकता है कि रस-सिद्धान्त के लिए काव्यशास्त्र भरतमृति के नाटचशास्त्र पर ही निर्भर है। ग्रतः दसवी शती में आकर मम्मट ने इसके निरूपण के

रस का निरूपण लिए भरत का वही सूत्र--विभावानुभावण्यभि-चारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तः' -- रखा। इसका सामान्य अर्थ है—विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभावादि क्या है, इसका स्पष्टीकरण निम्न कारिकाओं में करते हुए रस की अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किया:—

> कारगान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च रच्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकान्ययोः। विभावानुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः स तैर्विभावाष्टैः स्थायीभावो रसः स्मृतः॥

लोक में इत्यादि स्थायीभावों (ललनादि विषयक प्रीति-इत्यादि-रूप ग्रविच्छिन प्रवाहवाले मानसिक व्यापारों) के जो ग्रालम्बन (प्रीति के ग्राश्रयभूत ललना ग्रादि) ग्रीर उद्दीपन (प्रीति के पोषक चन्द्रोदय ग्रादि) नामक दो कारण, तथा कटाक्ष, भुजाक्षेप, ग्रालिङ्गन ग्रादि कायिक, वाचिक एवं मानसिक कार्य, ग्रीर शीघ्रता से उनकी प्रतीति करानेवाले निर्वेदादि सहकारी भाव हैं। वे यदि नाटक ग्रीर काव्य मे प्रयुक्त हों तो उन्हें कमशः विभाव (स्वाद लेने योग्य), ग्रनुभाव (ग्रनुभव में लाने योग्य) ग्रीर व्यभिचारी भाव (विशेष रूप से हृदय में सञ्चार कराने योग्य) कहते हैं। इन्हीं विभावादि के संयोग होने पर व्यञ्जनावृत्ति से ग्रभिव्यक्त स्थायीभाव रस कहाता है। विश्वनाथ ने भी इसी प्रकार स्पष्ट किया है:—

विभावेनातुभावेन व्यक्तः सञ्चािषा तथा।
रसतामेति रत्यादि: स्थायिभावः सचेतसाम् ॥ साहित्यदर्पण।।
इसको जरा स्रोलकर रखने की ब्रावश्यकता है। इस विविध संसार में
मनुष्य नाना प्रकार के पदार्थों को देखता, सुनता और ब्रनुभव करता है।
इन ब्रनुभवों के संस्कार, जिन्हें वासना भी कहते

भाव श्रनुभाव श्रोर हैं, मन में सञ्चित होते रहते हैं। श्रनुभूति व्यभिचारी क्या हैं? क्षिएाक होने से नष्ट हो जाती है, परन्तु संस्कार जन्म-जन्मान्तर के इकट्ठे होते रहते हैं। श्रतः

ये संख्यातीत हैं, इनकी गर्णना नहीं की जा सकती। फिर भी प्राचीन आचार्यों ने इनका भय, अनुराग (रित), करुणा (शोक), क्रोध, आश्चर्य, उत्साह, हास, घृणा (जुगुप्सा) और निर्वेद के रूप में वर्गीकरण करने का यत्न किया है। ये संस्कार अन्नःकरण के भाव भी कहे जा सकते हैं। प्रेक्षक के मन में स्थित ये ही भाव रसों के बीजभूत हैं।

इसके अतिरिक्त 'भाव' शब्द पारिभाषिक अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इसके अनुसार देवता, गुरु, राजा आदि विषयक रित तथा प्रधान रूप से व्यञ्जित व्यभिचारी को भी भाव कहते है।

भाव इस प्रकार भाव संज्ञा निम्न तीन की हुई—[१] उद्-बुद्धमात्र (जो रसत्व को प्राप्त नहीं हुए ऐसे) संस्कार

[२] देवादिविषयक रित या प्रेम श्रौर [३] प्राधान्येन ध्वनित होने वाले संचारी ।

संचारिगाः प्रधानानि देवादिविषया रतिः।

उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ।। साहित्यद्र्षेण ।।

रस-परिपाक-प्रित्रया में उद्बुद्धमात्र संस्कारों के दो भेद—[१]
स्थायीभाव और [२] संचारीभाव किये गये हैं। जो सजातीय एवं
विजातीय भावों से विच्छिन्त न हों, अर्थात् जिनमें स्थिरता हो वे स्थायीभाव कहाते हैं। मनोवैज्ञानिकों की भाषा में इन्हें मूलभाव ( Sentiments) कह सकते हैं। इसके सिवाय जो भाव सामयिक रूप से बीचबीच में संचरण कर स्थायी भावों को पुष्ट करें वे संचारीभाव हैं।
विश्वनाथ ने स्थायी और संचारी भावों का लक्षण निम्न प्रकार किया है—

श्रविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमत्तमाः।

स्थाबीभाव श्रास्वादां उद्भाव हो। स्थायीति सम्मतः ॥
—साहित्यदर्पण ।

श्रर्थात् श्रविरुद्ध एवं विरुद्ध भाव जिसका गोपन न कर सकें श्रौर आस्वाद के श्रंकुर का जो मूलभूत हो वह स्थायीभाव है। विशेषादाभिमुख्येन चरणाद्ग्यभिचारिणः । ग्यभिचारौ स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नास्त्रयस्त्रिंशच्च तद्भिदाः ॥ भाव —साहित्यदर्पेण ॥

स्थायीभाव में उन्मन्त (स्राविभूत) निर्मन्त (तिरोभूत) होकर संचरण करने वाले भाव विशेष प्रकार से स्रभिमुख होकर—अनुकूल होकर—चलने के कारण व्यभिचारी कहे जाते हैं। ये तैंतीस है। स्रस्तु।

उपर्युक्त भावों में ग्रास्वादन की योग्यता का ग्रंकुर विभावों के ग्राश्रय से प्रादुर्भूत होता है। विभाव भी दो प्रकार के हैं—(१)ग्रालम्बन, जो भावों के ग्रालम्बन बनते हैं, जैसे नायक-नायिका ग्रादि ग्रौर (२) उद्दीपन, जो भावों को उद्दीप्त ग्रर्थात् उत्तेजित करते हैं, जैसे वसन्त, उद्यान, चन्द्रोदय ग्रादि।

भावजागृति के पश्चात् होने वाले ग्रंगविकारों को ग्रनुभाव कहते हैं। ग्रनुभावों से नायक-नायिका को एक-दूसरे के भावों को जानने में सहायता मिलती है। इनकी व्यात्पत्ति

श्रनुभाव क्या हैं? इस प्रकार कर सकते हैं — श्रनु पश्चात् भावान् भावयन्ति बोधयन्ति इति श्रनुभावाः । विश्वना

थकृत प्रनुभावों का लक्ष्मण है-

"यः खलु लोके सीतादिचन्द्रादिभिः स्वै: स्वैरालम्बनोद्दीपनकारखै-रामिदिरन्तरुद्बुद्धं रत्यादिकं बहिः प्रकाशवन्कार्यमित्युच्यते, स काव्यनाट्ययोः पुनरनुभावः।" साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद।

भ्रयात् सीता ग्रादि ग्रालम्बन तथा चन्द्रादि उद्दीपन कारणों से राम भ्रादि के हदय में उद्बुद्ध रित ग्रादि का बाहर प्रकाशित करने वाला लोक में रित का जो कार्य कहाता है वहीं काव्य ग्रौर नाटक में भनुभाव है। उद्बुद्ध रित ग्रादि के प्रकाशक कार्य निम्न हो सकते हैं—

> उक्ताः स्त्रीणामलङ्काराः म्रङ्गजारच स्वभावजाः। तद्भ पाः सास्तिका भावास्तथा चेष्टाः परा अपि ॥ सा० द०॥

श्रयांत् स्त्रियों के श्रंगज तथा स्वभावज अलंकार, सात्त्विक भाव श्रौर रित श्रादि से उत्पन्न श्रन्य चेष्टायें अनुभाव कहाती हैं। सारांश यह कि श्रालम्बन तथा श्राश्रय के कार्य अनुभाव हैं। परन्तु यहाँ पर इतना विवेक करना श्रभीष्ट है कि रस को उद्दीप्त करने वाली चेष्टाएँ उद्दीपन विभाव के श्रन्तगंत मानी जायेंगी। जैसे कटाक्ष यदि रस को उद्दीप्त करने वाला हो तो वह उद्दीपन विभाव है, श्रन्यथा यदि वह उद्दीप्त करने वाला हो तो वह उद्दीपन विभाव है, श्रन्यथा यदि वह उद्दुद्ध रित का प्रकाशकमात्र है तो उसे अनुभाव ही समभना चाहिए। जैसा कि रसतरंगिएगी में कहा है—"ये रसान् अनुभावयन्ति, अनुभवगोचरतां नयन्ति तेऽनुभावाः कटाचादयः कारणत्वेन। कटाचादीनां करण-देवेनानुभावकत्वं, विषयत्वेनोपदीपनिवभावत्वम्।"

श्रनुभाव श्रनन्त हो सकते हैं। तो भी उनका विभाजन किया गया है जो निम्न कोष्ठक से स्पष्ट हो सकेगा—

( अगले पृष्ठ पर देखें )

| स्त्रियों के                         | के अलंकार<br>[२८]                                                                                           | 1                                                                                                  | त्विक भार                                                                                                                                             | कायिक                    | ४ मानसिक                   | वाचिक                             | माहार्यं           |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| ह यौबन                               | <br>                                                                                                        | 1                                                                                                  | व <b>(श्रन्तः</b><br>प्रस्वेद,                                                                                                                        | विभिन                    | प्रमोद                     | उमित                              | वशानि              |  |
| िस्त्रियों के यौवन ( १: <b>अं</b> गज | २ अयत्नज<br>३ स्वभावज                                                                                       |                                                                                                    | ; २ सास्विक भाव <b>(श्रन्तःकखारस्य धर्मविद्येषः सत्त्वः, तस्य भावः सास्विकः)</b> स्तम्भ,<br>प्रस्वेद, रोमाञ्च, स्वरभङ्ग, वेपण्,श्रश्न, प्रलय, वैवर्णः | विभिन्न बारीरिक चेष्टाएँ | प्रमोद ग्रादि मनोवृत्तियाँ | उक्ति रूप में प्रकट किए गये कार्य | वेश-विस्यास प्रादि |  |
| हाव, भाव, हेला                       | शोभा, क<br>लीला, ि                                                                                          | मोट्टायित,<br>मौग्ध्य, वि                                                                          | वे <b>शेषः सत्तः</b><br>रमञ्जे, वेप                                                                                                                   | विदार्षे                 | नयाँ                       | केए गये क                         |                    |  |
| म, हेला                              | ान्ति, दीपि<br>गलास, वि                                                                                     | कुट्टमित,<br>क्षेप, कुत्                                                                           | <b>ि, तस्य</b> ।<br>षू, प्रश्नु, प्र                                                                                                                  | :                        | :                          | দ্রু                              | :                  |  |
| :                                    | शोभा, कान्ति, शेर्पित, माधुर्य, प्रगरभता, ब्रौदार्य, धैर्य<br>लीला, विलास, विच्छित्ति, बिब्बोक, किलकिज्यित, | मोट्टायित, कुट्टमित, विभ्रम, ललित, मद, विक्कत, तपन,<br>मोगध्य, विक्षेप, कुत्तृहल, हसित, चिकत, केलि | मा <b>वः सात्त्वि</b><br>लिय, वैवर्ण                                                                                                                  | :                        | •                          | :                                 | :                  |  |
| :                                    | गल्भता, श्र<br>ब्रोक, कि                                                                                    | त, मद, वि<br>विकत, केरि                                                                            | कः) स्तम्भ                                                                                                                                            | :                        | :                          | :                                 | :                  |  |
| :                                    | ौदार्यं, धैर्यं<br>तकिञ्चित,                                                                                | कृत, तपन,<br>न                                                                                     | :                                                                                                                                                     | :                        | :                          | :                                 | •                  |  |
| رة                                   | 人<br>。<br>:                                                                                                 | <br>2                                                                                              | 15<br>:                                                                                                                                               | भ्रनन्त                  | 2                          | •                                 | æ                  |  |
| द                                    | l.                                                                                                          | 1                                                                                                  | काव्यन्स+प्रदा                                                                                                                                        | ાય                       |                            |                                   |                    |  |

इस प्रकार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारियों के सम्मिलित रूप से नट द्वारा उपन्यस्त किये जाने पर दर्शक के मन में एक तीव्र आनन्दानु-भूति का सचार होता है । यही रस या रस-निष्पत्ति क्रम काव्यानन्द है। रस-अभिव्यक्ति का स्पष्टीकरण करने के लिए विद्वान् लोग निम्न प्रकार से

उदाहरए। दिया करते हैं: -

"वेश-भूषा म्रादि से सुसज्जित नट-नटी दृष्यन्त म्रीर शकुन्तला का रूप धारए। करके दर्शक के सामने ग्राते है । रमगीय तपोवनकूञ्जों में दुष्यन्त ग्रौर शकुन्तला का सम्मिलन होता है ( दुष्यन्त ग्रौर शकुन्तला परस्पर ग्रालम्बन विभाव ग्रौर तपोवन की प्रफुल्लित लताकुञ्जें ग्रादि उद्दीपन विभाव हैं)। दोनों एक-दूसरे के रूप-लावण्य पर मोहित हो उत्सक नेत्रों से रूप-रस का पान करते हैं। प्रथम दृष्टिपात के पश्चात् शकुन्तला को जब सुध होती है तो वह ग्रारक्तमुख होकर चल देती है, परन्तु हृदय की उत्कण्ठा को न दबा सकने के कारण तिरछी नजर से दुष्यन्त को देखती जाती है। (प्रेमी-प्रेमिका का परस्पर मुग्धभाव से देखना, लग्जावश ग्रारक्त-मुख होना ग्रादि ग्रनुभाव हैं )। ग्राश्रम में जाकर विरहतप्ता शकुन्तला प्रिय की स्मृति से कभी चिन्तित, कभी निराश ग्रौर कभी ग्रनमनी हो उठती है ग्रौर क्षराभर के लिए प्रिय-मिलन की कल्पना से ग्रानन्दिवभोर हो जाती है (ग्राकस्मिक रूप से उठकर विलुप्त होने वाले स्मृति, चिन्ता, ग्राशा, निराशा ग्रादि भाव व्यभिचारी हैं)। ठीक समय पर काम करने वाली प्रियंवदा भ्रादि सिखयों के सत्प्रयत्न से शकुन्तला स्रौर दुष्यन्त का पुर्नीमलन होता है।"— रंगशाला के कलापूर्ण भव्य वातावरण में संगीत, कविता ग्रादि नाट्य-धर्मियों के सहयोग से जब यह सम्पूर्ण दृश्य (विभाव, ग्रनुभाव ग्रौर व्यभिचारी भावों का संयोग) प्रेक्षक के सामने ग्राता है तो उसके हृदय

35 काव्य-सम्प्रदाय

में वासना रूप से स्थित रत्यादि स्थायीभाव उद्बुद्ध होकर उस चरम

सीमा तक उद्दीप्त हो जाते है जिससे कि वह देश-काल की सूध-बुध भूल-कर तन्मय हो जाता है। चरमावस्था को प्राप्त उसका यह भाव उसे 'म्रानन्दमयी चेतना' में निमग्न कर देता है। यही 'म्रानन्दमयी चेतना' रस है। कोष्ठक रूप में इसे हम निम्न प्रकार से रख सकते है:--

( श्रगत्ने पृष्ठ पर देखें )

|           | रस-                                    | सम्प्रदाय  |                                            |                      |                      | 38 |
|-----------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----|
| संचारीभाव | सहकारी कारसा                           |            | मुग्धभाव से देखना, स्मृति, चिन्ता, श्राशा, | निराशा श्रादि        |                      |    |
| मनुभाव    | उद्बुद्ध रत्यादि को<br>बाहर प्रकट करने | वाले कार्य | मुग्धभाव से देखना,                         | लज्जावश प्रारक्त     | मुख होना म्रादि      | !  |
| ড         | उद्दीपन विभाव<br>(उद्दीपनकर्ता)        |            | रमगीय तपोवन,                               | लता-कुञ्जे मादि      | म्राह्लादक प्रकृति • |    |
| विभाव     | भ्रालम्बन विभाव<br>( उत्पादक कारसा )   |            | नायक ग्रीर नादिका                          | कुरयन्त वा घकुन्तला  |                      |    |
| स्यायीभाव | (मूलभाव या बीज)                        |            | नायक नायिका की                             | पारस्परिक रति ग्रादि | भ्रथत् अनुराग भ्रादि |    |

म्राद्याचार्य भरत के सूत्र के उपरिलिखित स्पष्टीकरणा से यह बात निर्विवाद रूप से सामने भ्राई कि रस म्रानन्दस्वरूप भ्रर्थात् एक म्रानन्दमयी

भरत मुनि का सूत्र तथा रस-प्रक्रिया चेतना है। परन्तु सूत्र से यह स्पष्ट नहीं होता है? कि रस की स्थिति किसमें रस की मूल-स्थिति का अन्वेषण करते हुए विभिन्न ग्राचार्य सत्रगत 'संयोग' और 'निष्पत्ति' इन दो शब्दों

का व्याख्यान ग्रपने ग्रपने ढङ्ग से करते हैं। यदि 'संयोग' ग्रौर 'निष्पत्ति' की वैज्ञानिक व्याख्या सामने ग्रा जाय तो रस की मूल स्थिति किसमें है, ग्रौर रस का स्वरूप क्या है, इन दो ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का विज्ञान-सम्मत उत्तर मिल जायेगा; क्योंकि रस-परिपाक की प्रक्रिया में उक्त दोनों शब्दों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या ही रस-सिद्धान्त को वैज्ञानिक रूप दे सकती है।

सामान्यतया देखने पर यह प्रतीत होता है कि रस की स्थिति किसमें है। इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ही स्पष्ट है; ग्रौर वह यह कि रसस्थिति स्पष्टतया दर्शक में हैं। वही रस का भोक्ता है; क्योंकि दर्शक ही नाटक देखने जाता है। परन्तु सूक्ष्मता से विचार करने पर साहित्य की ग्रत्यन्त मौलिक समस्या—"रस का मूल भोक्ता कौन है?"—प्रश्न बनकर सामने ग्रा जाती है। नाटक ग्रौर काव्य से सम्बद्धित सिर्फ दर्शक ही नहीं है, ग्रपितु कविकृत पात्र, पात्रों की भूमिका लेने वाले नट-नटी ग्रौर कविकृत पात्रों के मूल पुरुष (ऐतिहासिक दुष्यन्त ग्रादि) सभी हैं। ग्राज का ग्रध्येता मनोविज्ञान की 'टार्च' लेकर बडी सूक्ष्मता से रस-स्रोतों की खोज करता है ग्रौर प्राचीन संस्कृत के ग्राचार्यों ने भी एतद्विषयक बड़ी माथापच्ची की है।

ग्रतः ग्रब हमारा ग्रध्ययन रो भागों में विभक्त हो जाता है। प्रथम

ती हमें यह देखना है कि रस-परिपाक-प्रिक्रया में 'संयोग' ग्रौर ग्रीर ग्रीर ग्रीर पित्रिं का क्या ग्रर्थ है, जिससे प्रस्तुत प्रश्न यह स्पष्ट हो जाये कि रस की स्थिति किसमें है ? द्वितीय रस का वैज्ञानिक

स्वरूप क्या है ?

## [१] रस-भोक्ता कौन है त्रौर रस की स्थिति किसमें है ?

भरतसूत्र की व्याख्या करते हुए रस-सिद्धान्त का स्पष्टीकरण जिन प्रमुख विद्वानों ने किया है उनमें भट्टलोल्लट सर्वप्रथम है। ये मीमांसक विद्वान् थे। रस की व्याख्या करते हुए इन्होंने

मीमांसकसम्मत भट्टलो- मूल रसस्थिति ऐतिहासिक नायक-नायिका में ल्लट का उत्पत्तिवाद मानकर प्रश्न को उलका दिया। सामाजिक में रसानुभूति को गौए। स्थान देना उचित नहीं

प्रतीत होता। हाँ, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इन्होंने दूसरे के ग्रानन्द को देखकर ग्रानन्द ग्रनुभव करने की मान्यता की स्थापना कर मानव-सुलभ-सहानुभूति के तत्त्व को महत्त्व प्रदान किया है, तथा नट-नटी में भी रस की स्थिति को मानकर ग्राभिनयकला की सफलता के लिए उनके तल्लीन हो जाने के मान्य सिद्धान्त की स्थापना की है। भट्टलोल्लट का मत निम्न प्रकार से है:—

"(विभावै:) ललना उद्यानादि स्रालम्बन व उद्दीपन कारगों से (जिनतः) उत्पादित, एवं (स्रनुभावै:) भुजाक्षेप स्रादि कार्यो से (प्रतीति-योगः कृतः) जानने योग्य किया गया स्रोर (व्यभिचारिभिः) निर्वेदादि सहकारियों से (उपिचतः) पुष्ट किया गया (रत्यादिकोभावः) जो रत्यादि स्थायीभाव है सो, (मूख्यया वृत्त्या) वास्तविक सम्बन्ध से तो (रामादावनुकार्ये) रामादि स्रनुकार्यों में स्रौर (तद्रपतानुसन्धानात् नर्त्तंकेऽपि) स्रनुकार्यं के सादृश्य का स्रनुसन्धान करने के कारण नट में भी (प्रतीयमानः) प्रतीत होने वाला, (रसः) रस है।"

इसका विश्लेषण करने से रस-परिपाक-प्रिक्रया का स्वरूप निम्न प्रकार से मालूम पड़ता है:—

- १. रामादि नायक-नायिका रूप अनुकार्यों में विभाव ( आलम्बन एवं उद्दीपन), अनुभाव व सहकारी कारगों से स्थायीभाव कमशः उत्पन्न, उद्दीप्त, प्रतीत और पुष्ट होता है। यही स्थायीभाव रस है। और अनुकार्यों में ही उत्पन्न होने के कारगा प्रधान रूप से उन्हीं में स्थित होता है।
- जब नट-नटी रंगमंच पर अनुकार्यो का अनुकरण करते हैं तो सामा-जिक नटों में भी अनुकार्यो और उनके रस का आरोप कर लेता है। इस आरोप के कारण उसे रस प्रतीत होने लगता है।
- ३. सामाजिक को रस की प्रतीति से ही रस ( ग्रानन्द ) मिलने लगता है। ग्रत: सामाजिक का रस प्रतीतिजन्य है।

इस पर से भट्टलोल्लट की निम्न मान्यताश्रों का पता चलता है :---

- (क) रस की स्थिति मूल ऐतिहासिक नायक-नायिका में होती है। नट द्वारा इसे रंगमंच पर दिखाया जाता है। श्रत: नट में भी रस-स्थिति गौगा रूप से है जो प्रेक्षक द्वारा श्रारोपित है। इसके बाद प्रेक्षक में रस-स्थिति प्रतीतिजन्य होती है, श्रर्थात् रस की वास्तविक स्थिति तो है नायक-नायिका में, श्रौर प्रोक्षक में है संक्रमित रूप से। नट माध्यम है।
- (स) 'ऐतिहासिक नायक-नायिका' और 'कवि-ग्रंकित नायक-नायिका' में वह कोई अन्तर नहीं मानते। वस्तुतस्तु सभी प्राचीन संस्कृत-विद्वानों की यही मान्यता रही है। उनकी वाह्वार्थनिरूपिगी दृष्टि ने कवि के व्यक्तित्व को कभी भी पूरी तरह नहीं आंका।

आधुनिक आलोचक किव के व्यक्तित्व को महत्त्व देते हुए किव की कित को किव की अनुभूति का मूतं रूप मानते हैं। काव्य में जिन नायक-नायिकाओं का चित्रण किया जाता है वे ऐतिहासिक चरित्रों के प्रतिरूप समभे जा सकते हैं। 'शाकुन्तलम्' में जो दुष्यन्त ग्रौर शकुन्तला कीड़ा कर रहे हैं वे कालिदास की मानस-सन्ति है ग्रौर मूल राजा दुष्यन्त ग्रौर तापस-वन-विहारिएी शकुन्तला से भिन्न हैं। भट्टलोल्लट की सबसे बड़ी भ्रान्ति यही है कि वह उन्हें एक ही समभने के कारए। ऐतिहा-सिक मूल नायक-नायिका में उत्पन्न रस को काव्य-ग्रंकित नायक-नायिका में भी समभ लेता है। जब किव-ग्रिङ्कत पात्र ऐतिहासिकों से भिन्न है तो काव्य में रस की स्थिति सम्भव ही नहीं बन पड़ती।

इसके श्रतिरिक्त लोल्लट की मान्यता में एक भारी कमी श्रौर भी है। यदि रस की स्थिति प्रधान रूप से लोक में चलते-फिरते मूल नायक-नायिकाश्रों में ही है तो कविकल्पना-जन्य पात्रों वाले काव्यों-नाटकों में भी रस सम्भव नहीं हो सकता।

कुछ लोग भट्टलोल्लट के मत पर यह भी आक्षेप कर सकते हैं कि नायका-नायिका को रसानुभव करते देख प्रेक्षक को आनन्दाभूति कैसे हो सकेगी ? यदि शृंगार का प्रसंग हुआ तो क्या लज्जा का अनुभव नहीं होगा ? परन्तु आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस शंका का समाधान यह कह-कर कर देते हैं कि मानव-सुलभ सहानुभूति के द्वारा दूसरे के आनन्द को देखकर आनन्दानुभूति सम्भव हो जाती है।

एक प्रमुख श्रापत्ति यह भी उठाई जाती है कि रस 'कार्य' कैसे हो सकता है ? श्रर्थात् विभावादि कारणों का कार्य 'रस' नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हम देखते हैं कि कारण के विनष्ट हो जाने पर भी कार्य रहता है; पर यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ तो रस तभी तक रहता है जब तक विभावादि कारण रहते है। श्रतः विभावादि श्रीर रस में कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं माना जा सकता।

लोल्लट के बाद उक्त सूत्र के व्याख्याता श्री शंकुक का मत रखा जाता है। ये नैयायिक थे। इन्होंने लोल्लट के मत पर यह झाक्षेप कर कि नायक के ब्रानन्द को देखकर प्रेक्षक को ब्रानन्दानुभूति नही हो सकती; वास्तव में मनोविज्ञान-सिद्ध सहानुभूति नेयायिकसम्मत शंकुक के तत्त्व का निषेध कर दिया। प्रेक्षक रस को का अनुमितिवाद अनुमान द्वारा प्राप्त करता है, इनकी यह बात भी लोगों को बहुत कम जँची। ब्रतः इनके मत ने रस-सिद्धान्त की गृत्थी को सुलभाने में विशेष योग नहीं दिया। इन्होंने अपने मत को भारी शब्दाडम्बर के साथ रखा:—

"दर्शक को नट में जो "यह राम है" ( रामोऽयिमिति) ऐसी प्रतीति होती है वह "राम ही यह है" "यही राम है" (राम एवाऽयम्, ग्रयमेव रामः) ऐसे सम्यक् ज्ञान से, (उत्तरकालिके बाघे) पीछे से बाधित होने वाले (न रामोऽयिमिति) "यह राम नहीं है" इत मिथ्या ज्ञान से, (रामः स्याद्वा न वाऽयिमिति) "यह राम है ग्रथवा नहीं है" इस संशय-ज्ञान से ग्रौर (रामसदृशोऽयिमिति) "यह राम के समान है" इस सदृशज्ञान से (विल-क्षराः) विलक्षरा है।

दर्शक द्वारा (नटे) नट में (चित्रतुरगादिन्यायेन) "चित्रलिखित घोड़े में घोड़े का ज्ञान होता है" इस न्याय से (रामोऽयमिति) "यह राम है" इस (प्रतिपत्त्या) ज्ञान के (ग्राह्ये) ग्रहण किये जा चुकने पर, नट "सेयं ममांगेषु" तथा "दैवादहमद्य" इत्यादि श्लोकों का पाठ करता है।

नट (इत्यादि काव्यानुसन्धानबलात् ) उक्त काव्यसम्बन्धी प्रथों की प्रतीति के बल से तथा (शिक्षाभ्यासनिर्वातत) ग्रभिनय के शिक्षण एवं ग्रभ्यास के जोर से सम्पादित (-स्वकार्यप्रकटनेन च—, ग्रपने कार्य को ग्रच्छी तरह से प्रकाशित करके दिखाता है।

उस (नटेनैंव) नट के द्वारा (प्रकाशितैः) प्रस्तुत किये गये (कारर्ग-कार्यसहकारिभिः) कारर्ग, कार्य थ्रौर सहकारी भाव, जो (विभावादि-शब्दव्यपदेश्यैः) नाटचशास्त्र में विभाव, श्रनुभाव श्रौर व्यभिचारी इन शब्दों से निर्दिष्ट हैं, (कृत्रिमैरिप) बनावटी होने पर भी (तथानिभमन्य-मानैः—) वैसे श्रर्थातु मिथ्या भासित नहीं होते।

इन्हीं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारियों के ( संयोगात्) संयोग से रस (गम्यगमकभावरूपात् ) ज्ञाप्य-ज्ञापकभाव रूप से (अनुमीयमानोऽपि) अनुमित होता है श्रीर (वस्तुसौन्दर्यवलात्) सम्पूर्ण वातावरण रूप वस्तु के सौन्दर्य के बल से (रसनीयत्वेन—) समास्वादनयोग्य होता है।

रस (ग्रन्यानुमीयमानः) सामाजिकों से ग्रनुमीयमान होता हुग्रा भी (विलक्षणः) ग्रनुमान से भिन्न होकर (स्थायित्वेन संभाव्यमानः) स्थायी रूप से चित्त में ग्रभिनिविष्ट - बिधा हुग्रा — होता है।

ये जो ( रत्यादिर्भावः ) रत्यादि स्थायीभाव हैं वे (तत्रासन्निप ) नट में न होने पर भी ( सामाजिकानां ) दर्शकों की ( वासनया ) वासना द्वारा ( चर्व्यमागाः ) चिंतत होते हैं, ग्रास्वादित होते हैं — यही भाव रस हैं।"

इनकी रस-परिपाक-प्रक्रिया निम्न प्रकार समभी जा सकती है:—

- (i) रामादि नायक-नायिका में स्थायीभाव होता है।
- (ii) कारएा, कार्य श्रीर सहयोगी कारएों के संयोग से वह स्थायीभाव (या मूलभाव) उन्हीं के द्वारा श्रनुभव किया जाता है।
- (iii) इस सम्पूर्ण अवस्था का नट-नटी अभिनय करते हैं; अर्थात उनके कार्यो और भावों दोनों का अनुकरण करते हैं।
- (iv) चित्र-तुरग-न्याय से दर्शक यह समक्ष लेता है कि मूलभाव के अनुभव किये जाने की अवस्था मेरे सामने मूल रूप से ही घटित हा रही है ( जैसे कोहरे से आवृत्त प्रदेश को कोई व्यक्ति धूमावृत समक लेता है )।
- (v) इस अवस्था में प्रेक्षक नायक-नायिका के मूलभाव (स्थायीभाव-रत्यादि या रस) का भी अनुमान कर लेता है ( जैसे दर्शक द्वारा कुहराछन्न प्रदेश को धूमावृत समभ लिये जाने पर वह वहाँ उसके सहचारी अग्नि का भी अनुमान कर लेता है)। यह अनुमित स्थायीभाव ही रस है जो अपने सौन्दयं के बल से स्वाद का आनन्द

देता है और चमत्कृत करता है। यहाँ पर यह भी घ्यान रखना चाहिये कि यह अनुमित स्थायीभाव वास्तविक मूलभाव (नाय-कादि के रितभाव) से भिन्न न होकर उसका अनुकृत रूप है। इस पर से इनकी निम्न मान्यताओं की सिद्धि सम्भव है:—

- (क) प्राचीनों की तरह इन्होंने भी ऐतिहासिक नायक-नायिकाओं में और कवि-निबद्ध नायक-नायिकाओं में कोई अन्तर नहीं माना।
- (ख) रस की स्थिति भी, लोल्लट की तरह, ये ऐतिहासिक नायक-नायि-काश्रों में ही मानते हैं। नट-नटी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण वस्तु को प्रेक्षक ग्रसली ही मान लेता है। फिर उसमें मूलभाव का ग्रनुमान कर लेता है। ग्रर्थात् रस का मूल भोक्ता ऐतिहासिक पुरुष है, प्रक्षक का रस ग्रनुमित है ग्रौर नट-नटी माध्यम रूप से हैं। फलतः निष्पत्ति का ग्रथं हुगा ग्रनुमिति।
- (ग) और भरत स्थायीभाव और रस में कोई अन्तर नहीं मानते—ऐसा इनका विचार है।

शंकुक की प्रथम दो मान्यतायें वही ैं जो लोल्लट की थीं। स्रतः तिह्विषयक पूर्वकथित दोष यहाँ भी ज्यों के त्यों हैं। स्रनुमिति का सिद्धान्त भी विज्ञानसम्मत नहीं। यदि प्रेक्षक स्रनुमान द्धारा रस का ग्रहण कर लेता है तो उसे रस-विषयक ज्ञान ही हो सकता है, रसानुभूति नहीं हो सकेगी; क्योंकि स्रनुमान स्पष्टतया बुद्धि की किया है।

इसके अतिरिक्त शकुक की यह मान्यता कि अनुकार्यों की अनुकृत दशा से स्थायीभाव का अनुमान प्रेक्षक कर लेता है, भी निराधार है; क्योंकि अनुमित पदार्थ से कार्यसिद्धि नहीं होती। कोहरे को धूम समभक्त कर उसके सहचारी अग्नि का यदि अनुमान कर भी लें तो क्या ठण्ड दूर हो सकेगी? भतः अनुमित स्थायीभाव दर्शकों को आनन्दानुभूति नहीं करा सकता। भरतसूत्र के तृतीय व्याख्याता भट्टनायक हैं। रस-सिद्धान्त के प्रति-पादकों में इनका स्थान बहुत ऊँचा है। ये मौलिक प्रतिभा के विद्वान

सांख्यवादी भद्दनायक का अक्तिवाद थे। रस की स्थिति को इन्होंने विषयगत न मानकर विषयीगत माना। इनका यह क़दम लोल्लट ग्रौर शंकुक की ग्रपेक्षा ग्रत्यन्त क्रान्ति-कारी था, क्योंकि वे रसस्थिति को मुल नायक-

नायिकाओं में ही मानते चले या रहे थे ग्रौर वहाँ से प्रेक्षक के हृदय में सिद्ध करने के लिए विविध कल्पनाजालों में उलके पड़े थे। भट्टनायक ने सर्वप्रथम प्रेक्षक में रसस्थिति मानकर उस पचड़े का सफाया कर दिया। इसके ग्रतिरिक्त 'साधारणीकरण' के ग्रसाधारण सिद्धान्त की उद्घावना कर रस-सिद्धान्त की वैज्ञानिक ग्राधारिशला स्थापित कर दी।

लोल्लट (मीमांसक) और शंकुक (नैयायिक) की इस मान्यता पर कि नायक-नायिका के स्थायीभाव के साक्षात्कार से प्रेक्षक के हृदय में रस उत्पन्न या अनुमित होता है, भट्टनायक ने आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कि नायक के जिस प्रकार के भाव का साक्षात्कार प्रेक्षक करेगा, वैसा ही भाव उसके हृदय में भी उठ सकता है। दु:खद प्रसंग के प्राप्त होने पर नायक की तरह प्रेक्षक को भी दु:ख ही होना चाहिए। अर्थात् शोक से शोक की ही उत्पत्ति होगी। पर ऐसा होता नहीं। प्रेक्षक दु:खद प्रसंग में भी आनन्दानुभूति करता है। अतः उक्त मत स्वीकार्य नहीं हो सकता।

इसी प्रकार ध्वनिकार के मत पर भी उन्होंने शंका उठाई। ध्वनि-वादियों ने कहा कि प्रेक्षक के हृदय में संस्कार-रूप से स्थित स्थायी-भाव विभावादि के संयोग से भ्रभिव्यक्त हो जाते हैं। भट्टनायक नें कहा कि इस भ्रवस्था में ग्रालम्बन (सीतादि) के प्रति जो नायक (रामादि) के भाव है वही प्रेक्षक में भी कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? प्रेक्षक तो सीता को जगन्माता मानता है। राम-सीता का ग्रभिनयः

देखकर सीता के प्रति जगन्माता की ही भावना हो सकती है, स्त्री की नहीं। ग्रौर फिर रित-शोकादि साघारण भावों की ग्रिभिव्यक्ति मान भी ली जाय, पर हनुमान एवं भीमादि के समुद्रलंघन जैसे ग्रद्भुत पराक्रम-पूर्ण कार्यों को देखकर ग्रल्पायतन प्रेक्षक में उन-जैसे वीर भावों की ग्रिभिव्यक्ति कैसे सम्भव हो सकती है ?

श्रतएव इन्होंने उक्त मतों का निरसन करते हुए श्रपने मत को इस प्रकार रखा:—

"(न ताटस्थ्येन) न तो तटस्थ—[जदासीन नट व रामादि नायक में]—श्रीर (नात्मगतत्वेन) न श्रात्मगत—[प्रेक्षकगत रूप में]—रूप से (रसः प्रतीयते) रस की प्रतीत होती है, (नोत्पद्यते) न उनकी उत्पत्ति होती है, (नामिव्यज्यते) श्रौर न उसकी श्रमिव्यक्ति [व्यञ्जक्ता द्वारा सिद्धि] होती है। (श्रपितु) किन्तु (काव्ये नाट्ये च) काव्यों श्रौर नाटकों में (श्रमिषातो द्वितीयेन)श्रमिषालक्षणा से भिन्न किसी श्रन्य (विभावादिसाधारणीकरणात्मना) विभावादि का साधारणीकरण करने वाले (भावकत्वव्यापारेण) भावकत्व नामक व्यापार के द्वारा (भाव्यमानः स्थायी) श्रसाधारण से साधारण किया गया जो स्थायीभाव है वह, (सत्त्वोद्रेकप्रकाशानन्दमय) सत्त्वगुण के प्रवाह के वेग से श्रानन्दस्वरूप तथा (संविद्विश्रान्तिसत्त्वेन) श्रन्य ज्ञानों को तिरोहित कर देने वाले—[श्रर्थात् विक्षेपरहित मनःस्थिति वाले]—(भोगेन) भोजकत्व नामक तृतीय व्यापार द्वारा (भुज्यते) उपभुक्त होता है—श्रास्वादित होता है। यह श्रास्वादन ही रसनिष्पत्ति है।"

इनकी रस-परिपाक-प्रित्रया का स्वरूप निम्न प्रकार से हो सकता .है:--

- (i) रामादि (नायक-नायिका ) में स्थायीभाव रत्यादि होता है।
- (ii) कारएा-कार्य श्रौर सहकारियों के संयोग से वह स्थायीभाव रामादि में उद्बुढ़ होकर उन्हें परितृष्ति प्रदान करता है।

- (iii) यह सम्पूर्ण अवस्था नट के अभिनय द्वारा या—श्रंव्य काव्य हुआ तो—काव्यानुशीलन द्वारा दर्शक के सामने आती है। तब उसे काव्यगत तीन शक्तियों—अभिषा, भावकत्व और भोजकत्व—में से प्रथम अभिषा के बल से काव्यार्थ की अभिज्ञता होती है।
- (iv) इसके अनन्तर दर्शन उस अर्थज्ञान का काव्यगत द्वितीय शक्ति—
  भावकत्व-के द्वारा भावन करता है। भावन का तात्पर्य है
  निर्विशेष रूप से चिन्तन, जिससे राम-सीता और उनकी पारस्परिक रित निर्विशेष रूप में रह जाती है। अर्थात् उनकी
  रित पुरुषमात्र की, स्त्रीमात्र के प्रति सहज स्वाभाविक रित के रूप में हो जाती है। इस प्रक्रिया को साधारणीकरणा कहते हैं।
- (v) नायक-नायिका की रित एवं विभावादि के साधारणीकरण हो जाने पर दर्शक में रजोग्णा व तमोगुण का स्वतः लोप होकर सत्त्वगुण का ग्राविभाव होता है। इस ग्रवस्था में काव्य की तीसरी शक्ति भोजकत्व कार्य करती है। उसके द्वारा साधा-रणीकृत भाव व विभावादि के प्रेक्षक अपने स्थायीभावों का उपभोग करता है। रत्यादि का उपभोग या ग्रास्वादन हो रसनिष्पत्ति है।

निष्कर्ष रूप से इनकी निम्न मान्यताएँ सामने रखी जा सकती है:-

- [क] रस की स्थिति ये सीधी सहृदय में मानते है।
- [ख] काव्य में तीन शक्तियाँ स्वाभाविक हैं— (१) अभिघा (जिसके द्वारा अर्थग्रहण होता है), (२) भावकत्व जिसके द्वारा काव्यार्थ का निर्विशेष रूप से चिन्तन होता है), (३) भोजकत्व (जिसके द्वारा आनन्द की अनुभूति होती है)।

- [ग] इन्होंने भावकत्व की शक्ति का प्रतिपादन करते हुए "साधारगी-करगा" का उद्भावन किया।
- [घ] काव्यानन्द की उद्रेकावस्था में तमोगुरा और रजोगुरा सर्वथा विलुप्त हो जाते हैं। केवल सत्त्व गुरा का प्राघ्यान्य हो जाता है। इसी ग्रवस्था में रस का उपभोग होता है। ग्रतः निष्पत्ति का ग्रथं है भुक्ति।

## साधारणीकरण

भट्टनायक साधारणीकरएा के सिद्धान्त के म्राविष्कारक हैं। उन्होंने ग्रपने मत के प्रतिपादन के प्रसंग में काव्यगत द्वितीय शक्ति 'भावकत्व' की इस प्रकार व्याख्या की है। 'ग्रभिधा'

भट्टनायक की साधा- द्वारा काव्य के शब्दार्थ (भाव) के ग्रहरा होने रणीकरण-प्रक्रिया पर भावकत्व द्वारा इस ग्रर्थ का (भाव का)

भावन होता है; ग्रर्थात् भाव की वैयक्ति-कता विनष्ट हो जाती है। भाव विशिष्ट न रहकर निर्विशेष (साधा-रेगा) रह जाता है—यही भावन की प्रक्रिया साधारगीकरण है। उदा-हरगार्थ काव्यद्वारा उपन्यस्त राम का सीता के प्रति रितभाव भावन की प्रक्रिया द्वारा पुरुष का स्त्री के प्रति सहज साधारगा रितभाव ही रह जाता है; यदि ऐसा न हो तो सीतादि में पूज्यबुद्धि के कारगा सामाजिक को रसानुभृति न होवे।

साधारग्णिकरण् के इस सिद्धान्त को स्रिभनवगुप्त ने भी इसी रूप में स्वीकार कर लिया। परन्तु 'भावकत्व' शक्ति को स्रनावश्यक ठहराते हुए व्यञ्जनावृत्ति से ही इसे सम्भव माना।

भट्टनायक की व्याख्या का तात्पर्य यह है। काव्य द्वारा उपन्यस्त आश्रय की रित (स्थायीमावादि) सभी का साधारणीकरण होता है। साधारणीकृत रूप वाले विभावादि के संयोग से ही सामाजिक की रित मुक्त (भट्टनायक) या अभिव्यक्त (अभिनवगुप्त) होती है। केवल म्रालम्बन का साधारगीकरण, जैसा कि म्राचार्य शुक्ल ने माना है, नहीं होता। भट्टनायक का मत 'काव्यप्रकाश' की टीका 'काव्यप्रदीप' में इस प्रकार दिया गया है:—

"भावकरवं साधारणीकरम् । तेन हि ब्यापारेण विभावादयः स्थायी च साधारणीक्रियन्ते । साधारणीकरणं चैतत्वे यस्सीतादि विशेषाणां कामि नीत्वादिसामान्येनोपस्थितः । स्थाय्यनुभावादीनां च सम्बन्ध-विशेषानविच्छन्नत्वेन ।"

म्राचार्य शुक्ल जी ने ''साधारगिकरगा भ्रौर व्यक्तिवैचित्र्यवाद" नामक निवन्ध में साधारगिकरण के विषय में लिखा है — ''जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं

श्राचार्य शुक्त का लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी मन्तब्य भाव का श्रालम्बन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं श्राति।

(विषय का) इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ 'साधारएंगिकरएं।' कहलाता है।" शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित साधारएंगिकरएं। के इस रूप की मान्यता का अनुवर्ती परिएगम यह होता है कि तथाविध आलम्बन के सामने आने पर रसोद्बोधन से पूर्व सामाजिक आश्रय से तादात्म्य कर ले। इसी दृष्टि से उन्होंने आगे लिखा है—''साधारएंगिकरएं। के प्रतिपादन में पुराने आचार्यों (विश्वनाथ आदि) ने श्रोता (या पाठक) और आश्रय (भावव्यञ्जना करने वाले पात्र) के तादात्म्य की अवस्था का ही विचार किया है।"

साधारणीकरण के सम्बन्ध में श्राचार्य शुक्त की मान्यता की व्याख्या कुछ इस प्रकार की जा सकती है। पूजनीय व्यक्तियों यथा सीतादि के भी श्रालम्बन रूप में चित्रित किये जाने पर रसानुभूति होती है; इस-के प्रतिपादन के लिए भट्टनायक ने साधारणीकरण के सिद्धान्त की प्रित्रिया का श्रनुसन्धान किया। उन्होंने साधारणीकरण का कारण

काव्यगत भावकत्व वत्ति को माना, जो काव्य में स्वभावतः होती है। काव्य (कवेरिदं काव्यम्) कवि की कृति होता है। ग्रतः यह भी स्पष्ट है कि काव्य में यह भावकत्व (साधारग्गीकरग्ग करने की योग्यता) कवि द्वारा उत्पन्न की जाती है। जहाँ यह योग्यता नहीं वहाँ काव्यत्व भी न होगा। ग्रतः साधारणीकरण कविकर्मसापेक्ष है। ध्यान रहे कि भाव-कत्व को स्वतन्त्र शक्ति न मानने की ग्रिभनवगुप्त की ग्रवस्था में भी उक्त कथन में अन्तर नहीं पड़ता, क्यों कि काव्यगत ही व्यञ्जना शक्ति से भावन वहाँ भी माना गया है। इस सापेक्ष होने की बात को ही ग्राचार्य शुवल ने इस रूप में रखा कि किसी भाव के विषय ( ग्राल-म्बन) को इस रूप में ( सबके उसी भाव का श्रालम्बन हो सकने योग्य रूप में) लाया जाना हमारे यहाँ साधारगीकरगा कहलाता है। कवि ही 'ग्रालम्बन' को इस रूप में लाता है। ग्रतः साधारगीकरण ग्राल-म्बन का होता है। इसमें शुक्ल जी इतना श्रीर जोड़ देते हैं कि "..... ···साधारगीकरग ग्रालम्बनत्व धर्म का होता है" (चिन्तामिंग प० ३१३) -- जिससे एक ही काव्य एक ही समय में अनेक जनों को रस दान करने में समर्थ होता है।

विश्वनाथ ने 'साहित्यदर्पग्' में विभागिदकों के साधारगीकरगा के साथ-साथ ग्राश्रय के साथ तादात्म्य माना है—

ब्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारखोक्कृतिः । तत्त्रभावेख यस्यासन्पाथोधिप्दवनादयः ॥ प्रमाता तदभेदेन स्वास्मानं प्रतिपद्यते ।

श्राचार्य श्यामसुन्दरदास जी का मत श्रौर ही है। उन्होंने शुक्ल जी के मत को श्रमान्य ठहराते हुए लिखा है—"साधारणीकरण से यहाँ यह श्रूषं लिया है कि विभाव श्रौर अनुभाव को साधारण रूप करके लाया जाय। पर साधारणीकरण तो कवि या भावक की चित्तवृत्ति से सम्बन्ध

रखता है। चित्त के साधारणीकृत होने पर उसे सभी कुछ साधारण प्रतीत होने लगता है। '' हमारा हृदय साधारणीकरण करता है।''

ग्राचार्य श्यामसुन्दरदास जी पाठक की चित्तवृत्तियों के एकतान एकलय हो जाने को ही साधारगीकरगा भानते हैं। उनके भन्तव्यानुसार रसानुभृति ब्रह्मानन्दसहोदर है। इसमें उसी

श्राचार्य श्यामसुन्दर प्रकार ग्रानन्दानुभूति होती है जिस प्रकार का मन्तब्य योगी को ब्रह्मानन्द की। योगी का ग्रानन्द स्थायी ग्रौर यह क्षिणिक है। मधुमती भूमिका

( चित्त की वह विशेषावस्था है जिसमें वितर्क की सत्ता नही रह जाती। शब्द, श्रर्थ ग्रौर ज्ञान इन तीन की प्रतीति वितर्क है। चित्त की यह समापित सात्त्विक वृत्ति की प्रधानता का परिगाम है। ) में पहुँ चकर 'पर-प्रत्यक्ष' होता है। योगी की पहुँच साधना के बल पर जिस मधुमती भूमिका तक होती है उस भूमिका तक प्रतिभा-ज्ञान-सम्पन्न सत्किव की पहुँच स्वभावतः हुग्रा करती है। जब तक हमें सांसारिक पदार्थों का 'ग्रपर-प्रत्यक्ष' होता रहता है तब तक उनके दो रूप—सुखात्मक या दु:खात्मक—हमारे सामने रहते है। परन्तु जब हमें वस्तु का पर-प्रत्यक्ष ( तत्त्व-ज्ञान ) होता है तब वस्तु रूप मात्र का सुखात्मक रूप ही ग्रालम्बन बनकर उपस्थित होता है। उस समय दु:खात्मक कोध, शोक ग्रादि भाव भी ग्रपनी लौकिक दु:खात्मकता छोड़कर ग्रलौकिक सुखात्मकता धारग कर लेते है। यही साधारगीकरगा है।

श्रापके विवेचन का सार इस प्रकार है :---

- (i) रसानुभूति मधुमती भूमिका में होती है।
- (ii) मधुमति भूमिका में ही पर-प्रत्यक्ष होता है। उस समय ही अनु-भृति अखण्ड होती है।
- (iii) चित्तवृत्ति की इसी अखण्ड और एकतानता का नाम साधा-रशीकरण है।

भ्राचार्यं स्यामसुन्दरदास ने पाठक के चित्त का साधारगीकरग माना, श्रौर श्रालम्बन के साधारगीकृत होने का निषेध किया। डा०

नगेन्द्र की युक्तियों के स्रनुसार पाठक तो हा नगेन्द्र का मत 'साधारगीकृत रूप का भोक्ता' है, स्रतः उसका साधारगीकरण नहीं माना जा सकता।

इसके ग्रतिरिक्त रसानुभूति की दशा में सामाजिक, ग्राश्रय, ग्रालम्बन ग्रौर कवि (व्यवहित-इन्डाइरेक्ट रूप से) इन चार के व्यक्तित्व ग्रौर उप-स्थित रहते हैं। हमें इन्हीं में से देखना चाहिए कि साधारगीकरग किसका होता है ? ग्राश्रय का तो मान्य इस लिए नहीं कि ग्रप्रिय नायक (रावरा) या जघन्य वृत्ति वालें पूँजीपति) से तादात्म्य करना रुचिकर नहीं होगा। श्रव रहा श्रालम्बन ! काव्य में जो आलम्बन हमारे सामने आता है वह कवि की मानसी सृष्टि होता है-व्यक्तिविशेष नहीं, श्रपित उसका प्रतिरूपमात्र समभना चाहिये । उनके शब्दों में — ' जिसे हम मालम्बन कहते हैं वह वास्तव में कवि की अपनी श्रनभति का संवेद्य रूप है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणी-कररा " ऐसे म्रालम्बन के सम्बन्ध में 'पूज्य-वृद्धि' होने की वाधा भी नहीं। "हम काव्य की सीता से प्रेम करते है और काव्य की यह आलम्बन रूप सीता कोई व्यक्ति नहीं, जिससे हमको किसी प्रकार का संकोच करने की ग्रावश्यकता हो; वह किव की मानसी सृष्टि है ...,।" "ग्रात-एव निष्कर्ष यह निकला कि साधारगीकरगा ग्राचार्य कवि की भ्रपनी म्रनुभृति का होता है ...।" (देखिये रीतिकाच्य की भूमिका पृ० १०)

साधारगीकरण सम्बन्धी उपर्युवत सभी मतों का सम्यक् विश्लेपगा करते हुए सुप्रसिद्ध ग्रालोचक विद्वान् गुलाबराय जी इस परिगाम पर पहुँचते हैं कि रसानुभूति की दशा में पाठक

ग्**बादराय का मत** ग्रपने व्यक्तित्व के क्षुद्र बन्धनों को तोड़ने के कारण, कवि ग्रपने निजी व्यक्तित्व से ऊँचा

त्तरकर लोक-प्रतिनिधि बनने के कारगा. भाव 'ग्रय निज परो

वेति' की लघुचेतसों की गराना से मुक्ति पा जाने के काररा ग्रीर ग्रालम्बन (ग्रपने व्यक्तित्व मे प्रतिष्ठित रहकर ही) व्यापक सर्वजन-सुलभ-सम्बन्धों के रूप में ग्रा जाने के काररा साधाररा कित हो जाता है।

साधारणीकरण आश्रय, भ्रालम्बन, स्थायीभाव, किव ग्रौर सामाजिक में से किसका होता है, इस प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त विद्वानों ने भ्रपने-श्रपने दृष्टिकोण से दिया। जहाँ तक भट्टनायक

उपितिजिजित मतों के दृष्टिकोगा का प्रश्न है, वे तो भ्रालम्बन को का समाहार े ही प्रश्रय देते मालूम होते हैं, क्यों कि उनके सामने प्रश्न ही यह था कि सीतादि पूज्य व्यक्तियों

के ग्रालम्बन रूप में उपन्यस्त होने पर रसानुभूति कैसे होती है ? इस प्रश्न का स्वरूप भट्टनायक की दिण्ट की स्रोर स्पष्ट इशारा करता है। इसी का लद्ध्य करते हुए आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण सम्भव कैसे होता है इस रहस्य का व्याख्यान ग्रपनी ग्रन्तर्दिशंनी बुद्धि से किया। भ्राचार्य क्यामसुन्दरदास जी के मत को देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी समस्या बड़ी सीधी है, श्रौर ग्रपनी दृष्टि पर ही उपयुक्त चश्मा चढ़ा लेने से सम्पूर्ण दृश्य अनुकुल दिखाई देने लगता है। परन्तु इसमें जो भी समभदारी है वह सामाजिक की ही प्रतीत होती है; कवि-कौशल या काव्य के चमत्कार को कुछ भी श्रेय नहीं मिलता। ऐसी अवस्था में क्या काव्य श्रीर नाटक से बाहर भी साधारणीकरण सम्भव है ?--यह प्रश्न उठता है। हमारी समक्त में इसे कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा कि सामाजिक ग्रपनी किसी तथाकथित विशिष्ट साधना के बल पर मधुमती भूमिका में पहुँच जाता है। यदि यह कहा जाय कि सामाजिक उस ग्रवस्था में कवि-कौशल ग्रथवा ग्रालम्बन के चमत्कार से पहुँचता है तो उसका तात्पर्य यही हुम्रा न कि साधारगीकरण भ्रालम्बन का होता है जिससे प्रेक्षक की वैसी दृष्टि मिल जाती है। वास्तव में मधुमती भूमिका में पहुँचने के लिए (एकता-नलय होने के लिये) ग्रालम्बन का रागमय तीव ग्राकर्षण होना चाहिए। ग्रालम्बन के इसी ग्राकर्षण पर तो ग्राचार्य शुक्ल जोर देते हैं।

डा० नगेन्द्र ने जो यह कहा कि साधारणीकरण किव की अनुभूति का होता है, वह इस प्रश्न का उत्तर है कि वस्तुतः आलम्बन आदि का मूल स्वरूप क्या है ? वैसे तो साधारणीकरण वे भी विभावादि सभी का ही मानते हैं। 'साधारणीकरण किव की अनुभूति का होता है' इस कथन में यह बात स्वीकृत है ही कि साधारणीकरण विभावादि सभी का होता है; चाहे .वे विभावादि वास्तव में किव की अनुभूति ही क्यों न माने जावें। अतः तात्त्विक दृष्टि से डा० नगेन्द्र और आचार्य गुलाबराय जी के मत में कोई भेद नहीं है।

इसके पश्चात् उक्त सूत्र के सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्याताः ग्रिभिनवगुप्त हुए हैं । इन्होने भट्टनायक की कई मान्यताग्रों को स्वीकार करते हुए भी भावकत्व ग्रौर भोजकत्व नामक

श्रिभिनवगुप्त का काव्यगत दो शक्तियों को निराधार बताया। श्रिभिव्यक्तिवाद इनके कथनानुसार उक्त दोनों शक्तियों का काम व्यंजना या ध्वनि से ही चल सकता

है। जो 'भाव' (काव्यार्थ) है वह स्वतः ही भावित होने की योग्यता रखता है। क्योंकि जो भावना का विषय बने वही तो भाव है। ये भावित भाव व्यञ्जना शक्ति द्वारा आश्रय के हृदय में स्थित रित को रस रूप में अभिव्यंक्त कर देते हैं। इसी प्रकार 'रस' में भीग का भाव भी स्वाभाविक रूप से विद्यामान है। जो भीग को प्राप्त हो सके वही तो रस है। ग्रतः सूत्रगत संयोग का ग्रर्थं व्यञ्जित होना और निष्पत्ति का श्रानन्द रूप से प्रकाशित होना है।

इन्होंने ग्रपने मत का प्रतिपादन निम्न प्रकार किया :---

'सर्वसाधारण, (लोके) लौकिक व्यवहारों में स्वतः प्राप्त रहने वाले (प्रभदाभिः) प्रमदा, उद्यान ग्रौर कटाक्षनिर्वेदादि के द्वारा (स्थाय्यनुमानेऽभ्यास-) स्थायीभावों के ग्रनुमान करने के विषय के ग्रभ्यास में (पाटवताम्) कुशलता को प्राप्त हो जाते हैं।

(काव्येनाट्ये च) काव्य श्रौर नाटकों में (तैरेव) उन्ही (कारग्एत्वा दीनाम्) कारण-कार्य श्रौर सहयोगी कारगों का (परिहारेगा ) परित्याग कर दिया जाता है; श्रौर (विभावनादिव्यापारवत्त्वात्) विभावनादि व्यापार वाला होने के कारग ( श्रलौकिकविभावादिशब्दव्यवहायें:— ) विभाव, श्रनुभाव श्रीर व्यभिचारी इन श्रलौकिक नामों से पुकारा जाता है।

ये विभावादि "( ममैतेते ) मेरे ही है (शत्रोरेवैते ) शत्रु के ही हैं (न तटस्थस्यैवेते ) उदासीन के ही है श्रथवा ( न ममैतेते ) मेरे ही नहीं हैं ( न शत्रोरेवेते ) शत्रु के ही नहीं हैं "—( इति ) इस प्रकार के (सम्बन्धविशेषम्) सम्बन्धविशेष के (स्वीकारपरिहारिनयमानध्यवसायात् ) स्वीकार या परित्याग के नियमों का ज्ञान न रहने के कारएा (साधारण्येन प्रतीतै.—) साधारणीकृत रूप में ही प्रतीत या ज्ञानगोचर होते हैं।

(सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः) सामाजिकों के चित्त में वासनारूप से स्थित (स्थायीरत्यादिक.) जो स्थायीरत्यादिक भाव है वह (नियतप्रमातृगतत्वेन स्थितोऽपि) निश्चित ज्ञातृ-गत—प्रेक्षकिवशेष में—रूप में होता हुम्रा भी (साधारएगोपायबलात्) साधारएगोकृत विभावादि कारएगों के बल से (तत्काल) नाटकदर्शन के समय में ही (विगलितपरिमितप्रमातृभाववश…) निश्चित ज्ञाता के भाव से भी विलग [म्रर्थात् प्रेक्षक म्रांत्मसत्ता के ज्ञान से भी रहित हो जाता है ] होकर (म्रभिव्यक्तः) ग्रभिव्यञ्जित होता है ।

(उन्मिषितः) इस प्रकार से प्रकाशित (वेद्यान्तरसम्पर्कशून्यः) इतर ज्ञान के सम्पर्क से रहित (ग्रपरिमितभावेन) ग्रनन्तभाव से (सकलसहृदयसंवादभाजा) सभी सहृदयों के राग का पात्र होता हुआ ( साधारण्येन स्वाकार इवाऽभिन्नोऽपि) साधारएीकृत होकर भी अपने रूप से श्रभिन्न ही जो रत्यादि स्थायीभाव हैं वह (प्रमातृगोचरीकृतः) सामाजिक द्वारा अनुभव का विषय होता है।

(चर्व्यमारातंकप्राराः) चर्वरा—ग्रास्वादन—मात्र ही जीवन के स्वरूप वाला, (विभावादिजीविताविधः) विभावादि की सत्तापर्यन्त जीवन की ग्रविध वाला (पानकरसन्यायेन चर्व्यमाराः) विलक्षरा स्वादोत्पादक पानकरस-न्याय से ग्रास्वादित होने वाला, (पुरः इव परिस्फुरन्) सामने ही निर्भरित होता हुग्रा, (हृदयिमव) प्रविशन् हृदय में समाता हुग्रा सा (सर्वाङ्गीरामिवालिङ्गन्) सर्वाङ्ग को ग्रालिङ्गन करता हुग्रा सा (ग्रन्यत्सर्वमिव तिरोदधत्) ग्रन्य सभी को तिरोहित करता हुग्रा सा (ग्रन्यत्सर्वमिवानुभावयन्) ग्रौर ब्रह्मानन्द का ग्रास्वादन कराता हुग्रा सा (ग्रलौकिकचमत्कारकारी) लोकोत्तर चमत्कार का कर्ता (श्रृङ्गारादिको रसः) श्रृङ्गारादिक रस है।"

श्रभिनवगुप्त के श्रनुसार रस का परिपाक निम्न प्रकार होता है:—
"सामाजिक लौकिक व्यवहारों में रित के कार्य-काररणो का श्रनुभव करता रहता है, जिससे रित बार-बार श्रनुमित होती है। यह अनुमान की गई रित सहृदय सामाजिक के हृदय में संस्कार रूप से सिन्निविष्ट हो जाती है।"—इस प्रकार के सामाजिक के सामने जब नट नकली कारण-कार्यादि (विभावादि) का विस्तार करता है तो वह काव्यार्थ के ज्ञान के पश्चात् उसका भावन व्यञ्जना शिक्त द्वारा करता है। फलतः विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है। श्रौर रजोगुण व तमोगुण का तिरोभाव होकर सत्त्वगुण के उद्रेक की श्रवस्था में पूर्व कथित प्रकार से संस्कार रूप से विद्यमान सामाजिक के रत्यादि स्थायीभाव रस रूप में श्रीभव्यक्त होते है। यह रस की श्रीभव्यिक्त ही निष्पत्ति है।

अब हम इनकी मान्यताओं का समाहार इस प्रकार कह सकते हैं:--

- [क] रस की स्थिति सीधी सहृदय में ही, भट्टनायक की तरह, मानते है।
- [ख] भट्टनायक का साधारगीकरगा का सिद्धान्त भी स्वीकार करते हैं।
- [ग] श्रीर भट्टनायक के 'काव्यानन्द की उद्रेकावस्था में रजोगुरा व तमोगुरा का तिरोभाव श्रीर सत्त्वगुरा का श्राविर्भाव हो जाता है।" इस सिद्धान्त का भी समर्थन करते है।
- [घ] मानव-ग्रात्मा शाश्वत है । पूर्वंजन्म व इस जन्म में लौकिक व्यवहारों के संसर्ग से श्रात्मा के साथ कुछ वासनाएँ संस्कार रूप से संलग्न. रहती हैं। ये मूल वासनाएँ ही स्थायीभाव है। काव्यानुशीलन या नाटक देखने से ये वासनाएँ उद्वुद्ध हो रस रूप में परिगात हो जाती हैं। इस प्रकार रस श्रभिव्यक्त होता है। निष्पत्ति का श्रथं हुश्रा श्रभिव्यक्ति।

इस प्रकार से रस-समीक्षा के प्रसङ्ग में उपन्यस्ट उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद और भुक्तिवाद के तीनों सिद्धान्त अनेक रूपों में सदोषपाये गये। ग्रातः उन्हें प्रस्वीकार्यं ठहराया गया। ग्राभनवगुप्त की व्याख्या सर्वाधिक समीचीन मानकर रसस्थिति सामाजिक में स्वीकार की गई। और उनके अभिव्यक्तिवाद को भारतीय काव्यशास्त्र में सर्व-सम्मत रूप में ग्रहगा किया गया। बाद में ग्राने वाले मम्मट, विश्वनाथ ग्रादि विद्वानों ने इसी मत को ग्रहगा कर पुष्ट किया।

रस-परिपाक की प्रक्रिया को ग्राधुनिक विद्वानों ने भी नवीन मनोविज्ञान ग्रौर सौन्दर्य-शात्र के प्रकाश में देखने का प्रयत्न किया है । उनकी मूलधारगा यह है कि रस का वैज्ञानिक

विवेचन विवेचन करने के लिये स्वतन्त्र चिन्तन भ्रावश्यक है; भरत के सूत्र की व्याख्या का पत्ला

'पकड़े रहने से सचाई की खोज का मार्ग सीमित हो जाता है। वे रस-

परिपाक-प्रिक्तया विवेचन के लिए "शाकुन्तलम्" की — मूल ऐतिहासिक घटना से लेकर 'राष्ट्रीय रङ्गशाला' देहली में ग्रिभनीत होकर प्रेक्षक को रस दान करने तक की — सम्पूर्ण कियाविधि का विश्लेषण करते हैं:—

- (i) सर्वप्रथम ग्रित प्राचीन समय में कण्व ऋषि के रम्य ग्राश्रम में दुष्यन्त ने शकुन्तला को देखकर श्रपने हृदय में रित का ग्रनुभव ग्रवश्य ही किया होगा।
- (ii) इसके पश्चात् महाकि कालिदास ने अपने ध्रध्ययन-कक्ष में बैठकर महाभारत में विशात उक्त उपाख्यान को पढ़कर कल्पना के द्वारा उक्त रितभाव का अनुभव किया होगा । मानव-सुलभ-सहानुभृति के कारए। यह सर्वथा सम्भव है ।
- (iii) इसी प्रकार नाटक के शौकीन श्राधुनिक प्रेक्षक श्री श्रनिल श्रौर रम्भादेवी भी इतिहास पढ़कर कल्पना के द्वारा उस रित का श्रनुभव कर सकते हैं।
  - (iv) फिर महाकिव ने किसी .स्मरागीय क्षाग में उस स्मृतिशेष अनुभूति के संस्कार का भावन करते हुए अपने हृदय में पुनः जाग्रत किया होगा और 'शाकुन्तलम्' के रूप में शब्दबद्ध कर सदा के लिए अमर बना दिया।
    - (v) जब 'भारतीय गएतन्त्र समारोह' के ग्रवसर पर राष्ट्रीय रङ्गशाला में 'शाकुन्तलम्' का ग्रभिनय किया गया तो ग्रभिनेताग्रों ने भी उक्त रित का ग्रिंग्रनुभव किया होगा, क्यों-- कि श्रेष्ठ ग्रभिनय के लिए उसमें तल्लीन होकर ग्रनुभूति ग्रहण करना ग्रावश्यक है।
    - (vi) नाटक के शौकीन हमारे परिचित स्रिनिल श्रौर रम्भादेवी दोनों ही नाटक देखने ग्रवस्य गये होंगे ग्रौर उन्होंने भी उसी रित का अनुभव किया होगा ।

इस प्रकार ये छ: अमुभूतियाँ हुईं। इनमें 'रस' अनुभूति किसे कहें, यही विचारणीय है। देखने से पता चलता है कि ये अनुभूतियाँ तीन प्रकार की है:—

- (i) प्रत्यक्ष अनुभूति दुष्यन्त और शकुन्तला की अनुभूति ऐसी ही है।
  - (ii) कल्पना में प्रत्यक्ष अनुभूति—जैसे महाभारत (इतिहास) में पढ़कर प्राप्त की गई किव, अनिल और रम्भादेवी की अनुभूतियाँ।
- (iii) प्रत्यक्ष या कल्पनात्मक अनुभूति के संस्कारों के भावन द्वारा उद्बुद्ध अनुभूति जैसे 'शाकुन्तलम्' के प्रग्यन काल की किव की अनुभूति तथा अभिनेताओं और प्रेक्षक रूप से उपस्थित अनिल व रम्भादेवी की अनुभूति।

कल्पनामूलक अनुभूतियाँ भी प्रत्यक्ष ही कही जा सकती हैं। अतः प्रथम तीन अनुभूतियाँ प्रत्यक्ष होने से भावमात्र हैं। वे प्रसङ्ग के अनुसार कटु भी हो सकती हैं। शेष तीन अनुभूतियों में किव की समृद्ध भाव-शिक्त का पुट है। उसका अपना हृदय तो भावुक होता ही है परन्तु उसने भाषा के प्रतीकों को भी वह शिक्त प्रदान कर दी है कि वे दूसरों में भी वैसे ही भाव जागृत करा सकें। अतः इस भाव-प्रविण्ता के कारण वे तीनों अनुभूतियाँ भावित है और प्रत्येक अवस्था में आनन्दमय होने का ही सामर्थ्य रखती हैं। इस कारण रस संज्ञा भी इन्हों की हो सकती है। अस्तु!

इस विश्लेषणा से हम इस परिएणाम पर पहुँचे कि साक्षात् प्रत्यक्ष श्रथवा कल्पना में प्राप्त प्रत्यक्ष श्रनुभूति के संस्कार समृद्ध भाव-शक्ति के द्वारा भावित होते है, जिससे वे हर श्रवस्था में ग्रानन्दमय ही होते हैं श्रौर 'रस' कहाते हैं।

इस कसौटी से मालूम पड़ा कि-

#### काव्य सम्प्रदाय

- (i) रचना के समय किव रस ग्रहण करता है।
- (ខंं) अभिनय के समय नट-नटी भी रस ग्रहरण करते है।
- (iii) ग्रौर सहृदय के वासनारूप से स्थित स्थायीभाव जागृत होकर रसदशा को पहुँचते ही हैं।
- ग्रतः रसस्थिति न केवल प्रेक्षक में ग्रिपतु किव ग्रौर नट-नटी में भी माननीय है। परन्तू रस—
  - (i) वस्तू में नहीं रहता।
  - (ii) नायक-नायिका की सत्ता रस ृष्टि से निर्विशेष होती है। ग्रतः उनमें रस की स्थिति नहीं होती।

|                                               | रस-सम्प्रदाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६३                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| स त्रा थै<br>संयोग का प्रथे निष्पत्ति का सर्थ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | समक्ष लिए जाने पर) रस<br>का अनुमान होता है। |
| न्याय                                         | मूल क्प काररा-<br>से अनु- कार्य भाव<br>कार्यों में।<br>गौरा क्प<br>से सामा-<br>जिक में /<br>जिक में /<br>से अनु- भाव<br>कार्यों में।                                                                                                                                                                                   |                                             |
| रस की<br>स्थिति                               | मूल ह्य<br>से अनु-<br>नायों में।<br>गीरा ह्य<br>सि सामा-<br>जिक में।<br>मूल ह्य<br>से अनु-<br>नायों में।                                                                                                                                                                                                               | से सामा-<br>जिक्तों में।                    |
| रसनिष्पत्ति की प्रक्रिया                      | नट के भ्रतुकर्सा पर सन्दादि अनुकर्सा में) प्रेक्षक श्रनुवार्यों का भारोप कर लेता है। इससे जनके स्स की प्रतीति होती है। स्स-प्रतीति से प्रेक्षक के हृद्य में भी भ्रानन्द (स्स) उत्पन्न हो जाता है। कप्रनुकर्सा पर प्रेक्षक भानुकर्सा पर प्रेक्षक भानुकारों का तादात्म्य कर लेता है। फिर उनके भान (श्रानन्द या रस) का भी | भनुमान करलेता है। भनु-<br>मित भाव ही रस है। |
| रस का<br>बीज                                  | मीमांसक धनुकार्यं<br>उत्पत्ति- का स्थायी-<br>वाद भाव<br>नैयायिक धनुकार्यं<br>अनुमिति- का स्थायी-<br>वाद भाव                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| दर्शन                                         | मीमांसक<br>उत्पत्ति-<br>वाद<br>नेयायिक<br>श्रमुमिति-<br>वाद                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| माचार्यपाद                                    | भट्टलोल्लट<br>श्री शंकृक                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |

| ६४                                                                                                       | कान्य सम्प्रदाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विभाव, श्रनुभाव ग्रौर<br>व्यभिचारियों के संयोग से<br>( <i>विज्ञात होकर भावित होने</i>                    | से) प्रेक्षक के संस्कारों की भूक्ति होती है। व्यभिचारियों के संयोग से (विज्ञात होकर भावित होने से) प्रेक्षक के संस्कारों की श्रीभेच्यिक होती है।                                                                                                                                                                                                                                                       |
| भोज्य-<br>मोजक ब<br>भाव ((                                                                               | ्रव्यंग्य-<br>व्यञ्जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>文章</b>                                                                                                | 표 전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>(<br>전<br>(                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नट के श्रनुकरए। पर से   प्रेंक्षक<br>काव्यार्थ का ज्ञान (प्रमिधा   में ही<br>द्वारा) होता है। इस विज्ञात | रति एवं विभावादि का साधा- रातीकरता भावकत्व द्वारा होता है। इस प्रकार साधारतीकृत विभावादि के साथ स्थायीभाव का उपभोग भूतित द्वारा होता है। यह भूतित हो रस है। नट के प्रनुकरता पर से काव्यार्थ (भाव ) का ज्ञान ( प्रभिधा द्वारा ) होता है। इस विज्ञात भाव प्रौर विभा- वादि का भावन (साधारती) करता) व्यञ्जना वृत्ति द्वारा होता है। ऐसा होने पर प्रेक्षकगत संस्कार रूप स्थायी- भाव ग्रीभड्यवत हो ग्रास्वा- |
| प्रेक्षक का<br>स्थायी-<br>भाव                                                                            | प्रेक्षक का<br>स्थायी-<br>भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ः सांस्य-<br>बादी<br>भुक्तिवाद                                                                           | वेदान्ती<br>म्रभि-<br>व्यक्तिवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| भेट्टनायक ः सांस्य- प्रेक्षक का<br>वादी स्थायी-<br>भूक्तिवाद भाव                                         | श्रीभन व-<br>गत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## [२] रस का स्वरूप

सत्त्वोद्दे काद्खण्ड-स्वप्रकाशानन्द-चिन्मय: , वैद्यान्तर-स्पर्श-शून्यो ब्रह्मास्वाद-सहोदर: । लोकोत्तर चमत्कारप्राण: कैश्चित् प्रमातृभिः, स्वाकारवद्भिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः ॥

—साहित्यदर्पेण ।३। २, ३ ॥

"सत्त्वगुरा के प्राधान्य से यह ग्रखण्ड, स्वतः प्रकाशित, ग्रानन्द चिन्मय (ग्रानन्दस्वरूप ज्ञानमय), इतर ज्ञान से रहित, ब्रह्मानन्दसह-दर ग्रौर लोकोत्तर चमत्कार वाला 'रस' सहृदयों के द्वारा ग्रपनी देह की तरह ग्रमिन्न रूप में (ग्रर्थात् ज्ञातृज्ञान के भेद के बिना ही) ग्रास्वा-दित होता है।"

श्राज का वैज्ञानिक निरीक्षण परीक्षण का विश्वासी होकर तत्त्वज्ञान की खोज में संलग्न रहता है; जबिक पुरातन भारतीय मनीषी
एकाग्रचित्त होकर श्रन्तवृंष्टि के द्वारा विषय का समग्र रूप से दर्शन करते
थे। विविध विज्ञानों की दुहाई देकर रस-स्वरूप-सम्बन्धी जो विस्तृत विवेचन
किये जा रहे हैं उनमें तथ्य का उतना विशद चित्र नहीं रहता जितना कि
विश्वनाथ ने ऊपर के दो संक्षिप्त श्लोकों में रख दिया है। इन श्लोकों की
शब्दावली में रस के जो विशेषण दिये गये हैं वे श्रत्यन्त श्रयंपूर्ण हैं,
श्रत्येक शब्द के पीछे विस्तृत चिन्ता-राशि का पृष्ठदेश है। सूत्र रूप में
कहें गये उपयुंक्त रस-स्वरूप-परिचायक विशेषण हमारे समभने के लिए
व्याख्या की श्रपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार की व्याख्या को श्राधुनिक
विद्वानों ने वैज्ञानिक कसौटी पर रखकर जब परखा तो उसे प्रायः
सर्वथा वैज्ञानिक श्रौर खरा पाया। हमें भी यहाँ यह देखना है कि रस
के स्वरूप की प्राचीन व्याख्या कहाँ तक तर्क-संगत है। प्रथम उन श्रयंगिभत विशेषणों को देख लेना सुविधाजनक रहेगा:—

- (i) सत्त्रोद्रेकात्—रस-निष्पत्ति में सत्त्वगुरा को हेतु माना है। जब रजोगुरा ग्रौर तमोगुरा का तिरोभाव होकर सत्त्व का ग्राविभाव हो जाता है तब रस-निष्पत्ति होती है। सत्त्वोद्रेक की इस ग्रवस्था में ग्रास्वाद ही रस है; ग्रतः वह ग्रास्वादित होने वाले रित ग्रादि भाव से पृथक् है। ग्रर्थात् रस भाव से भिन्न है। ग्रौर इसी से हम कह सकते हैं कि श्रृंगार रस का ग्रर्थ रित का ग्रनुभव नहीं। डा० भगवानदास के शब्दों में—"भाव, क्षोभ, संरभ, संवेग, ग्रावेग, उद्देग. ग्रावेश, ग्रँगेजी में इमोशन का ग्रनुभव रस नहीं है, किन्तु उस ग्रनुभव का स्मरग, प्रतिसंवेदन, ग्रास्वादन रस है।"
- (ii) श्रखण्ड—रसानुभूति की चेतना विभाव, श्रनुभाव श्रादि की खण्ड चेतना नहीं है श्रपितु उन सबकी सम्मिलित एक चेतना है।
- (iii) स्वप्रकाश—रस के ज्ञान के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्य-कता नहीं। रस स्वयमेव प्रकाशित होता है। जैसे ज्ञानान्तर अपने विषय घट को प्रकाशित करता है वैसे ही रस स्वयं को प्रकाशित करता है।
- (iv) म्रानन्दचिन्मय—रसानुभूति म्रानन्दमय है और चिन्मय, म्रर्थात् बुद्धि भौर इच्छापूर्वक होने वाली है। कतिपय म्रनैच्छिक शारीरिक क्रियाभ्रों की तरह नहीं।
- (v) वेद्यान्तर-स्पर्श-शून्य—रसानुभूति के समय उससे इतर अनुभूति की सत्ता नहीं रहती। इतर ज्ञेय के स्पर्श से रहित होती है।
- (vi) ब्रह्मास्वादसहोदर ब्रह्मास्वाद का प्रयोग इस तरह किया गया है मानो वह सर्व-जन-विदित हो। उस समय के आध्यात्मक वातावरए। में इस निर्देश से रसानुभूति के आनन्द का कुछ आभास अवश्य ही हो जाता होगा। इसका आशय है कि रसा-निभूति का आनन्द सवितर्क ब्रह्मानन्द का सजातीय है, अर्थात्

उसमें ग्रहंकार की भावना के होते हुए भी एकनिष्ठ तल्लीनता रहती है।

- (vii) लोकोत्तरचमत्कारप्राण —ग्रद्भुत विस्मय (चित्त का विस्तार) का ग्रानन्द प्राण रूप होकर रसानुभूति में रहता है। रति ग्रादि की प्रतिष्ठा नायक-नायिका में होने के विपरीत रस सह इय में प्रतिष्ठित होता है, ग्रतः ग्रलौकिक है।
- (viii) स्वाकारवदिभिन्नत्वेन—ग्रपने शरीर की तरह ग्रभिन्न रूप में।
  यद्यपि हमारा शरीर हमसे भिन्न हैं फिर भी उसकी भिन्नता
  का उल्लेख किये विना "मैं स्थूल हूँ" ऐसा एकतासूचक कथन
  किया जाता है। इसी तरह ज्ञाता (प्रेक्षक या पाठक) ग्रौर
  ज्ञान (रस) के भिन्न होते हुए भी ग्रभिन्न रूप से ही ग्रास्वादन होता है।

इस प्रकार भारतीय श्राचार्यों ने रस के स्वरूप को हर तरफ से देखा श्रौर उसे सर्वथा श्रसामान्य पाया; उसकी तुलना में कोई लौकिक पदार्थ न रख सके। श्रतः उन्होंने रस की मौलिक विशेषता—"श्रलौ-किकत्व (निरालापन)"—दूँढ निकाली, जिसकी व्याख्या निम्न प्रकार की गई:—

- (i) शकुन्तला के दर्शन से दुष्यन्त को जो रित् का उद्बोध हुआ था वह एक ही व्यक्ति में परिमित था। परन्तु रस काव्य द्वारा एक ही समय में अनेक व्यक्तियों में प्रवाहित हो सकने के कारएा अपरिमित है।
- (ii) दुष्यन्तादि में उद्बुद्ध रित लौकिक है। तभी तो उसका दर्शन, पर-रहस्यदर्शन शिष्टसम्मत न होने से, श्रव्चिकर है। परन्तु काव्यादि के नायक-नायिका का रितभाव सामारणीकृत होने से पर-रहस्य नहीं।

- (iii) रस ज्ञाप्य नहीं है। होने पर भ्रवश्य भ्रनुभूत होता है क्योंकि वह स्वतः प्रकाशी है। उस पर भ्रावरण नहीं हा सकता। जैसे ज्ञाप्य घट प्रकाशक दीपादि के रहने पर भी ढके हुए होने से भ्रदिश्वत ही रहता है, ऐसे रस नहीं।
- (iv) रस कार्य नहीं। यदि कार्य होता तो विभावादियों के न रहने पर भी उसकी प्रतीति सम्भव होती। असे घट भ्रपने 'निमित्त-कारण' दण्डचकादि के बाद भी रहता है।
- (v) रस नित्य भी नहीं। यदि वह नित्य होता तो "रस की अभि-व्यक्षिय हुई" ऐसा नहीं कहा जाता। साक्षात्कार का विषय होने के कारण भविष्यत्कालिक भी नहीं। तथा कार्य और ज्ञाप्य न होने के कारण उसे 'वर्तमान' भी नहीं कहा जा सकता। इतनी बातें रस की सर्वथा अलौकिकता एवं अनिर्वचीयता की सिद्धि

के लिए काफी हैं।

ग्रब हमें रस का स्वरूप क्या है, इस समस्या का उत्तर ग्राघुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से भी देखना ग्रावश्यक है। क्या ग्राघुनिक विद्वान् भी उन्हीं परिगामों पर पहुँ चते हैं जिन

श्राधुनिक दृष्टि पर कि प्राचीन रसवादी स्थिर हुए थे ? हमारे सामने प्रश्न का रूप यह है कि काव्य या नाटक

से प्राप्त होने वाला भ्रानन्द ऐन्द्रिय है या भ्राध्यात्मिक है, श्रथवा इन दोनों से विलक्षए। किसी भ्रन्य ही प्रकार का है ?

ग्रनुभूति को हम स्थूल रूप से तीन प्रकार की मान सकते हैं—(१) ऐन्द्रिय (२) बौद्धिक ग्रौर (३) ग्राघ्यात्मिक । जो लोग ग्रात्मा की ही सत्ता को स्वीकार नहीं करते ग्रौर ग्रनात्मवादी होने की घोषगा। करते हैं, उनकी दृष्टि से ग्रनुभूति दो ही प्रकार की है। उक्त तीनों प्रकार की ग्रनुभूतियों के क्रमशः उदाहरण निम्न प्रकार दिये जा सकते हैं। लौकिक शारीरिक रित या चुम्बन का ग्रानन्द ऐन्द्रिय है। ग्रन्थसमाप्ति पर प्रणेता को जो आनन्द होता है वह बौद्धिक और योगी का ब्रह्मसाक्षात्कार का आनन्द आध्यात्मिक कहा जा सकता है। अनुभूतिविषयक आत्म और अनात्म वादियों का उक्त विभाजन निम्न प्रकार रख सकते हैं:—



श्रब हमें देखना है कि काव्यानुभूति इनमें से किस प्रकार की है ? स्वदेश-विदेश के विद्वान् श्रपनी-श्रपनी कल्पनाओं श्रीर तर्क-प्रगालियों के द्वारा सभी सम्भव मान्यताश्रों की प्रतिष्ठा कर चुके हैं। तदनुसार काव्यानुभूति सम्बन्धी निम्न तीन मान्यताएँ सामने श्राती हैं:—

- [१] काव्यानुभूति का ग्रानन्द ऐन्द्रिय है। इसके पुरस्कर्ता प्लेटो ग्रादि हैं। उनकी दिष्ट में वह ग्रात्मा (बुद्धि) की सौन्दर्यानुभूति से भिन्न है, ग्रतः निम्न कोटि की है।
- [२] काव्यानुभूति का ग्रानन्द ग्राध्यात्मिक है। काव्यसौन्दर्य-रूप ग्रात्मा की ग्रिभिव्यक्ति होने से ग्रानन्दमय है, ग्रौर इसीलिये यह ग्रानन्द ग्राध्यात्मिक है। हीगल ग्रौर कवीन्द्र रवीन्द्र की यही मान्यता है।
- [२] काव्यानुभूति न ऐन्द्रिय है न ग्राध्यात्मिक । इस स्थापना के ग्रन्तर्गत ग्राने वाली मान्यताग्रों के निम्न तीन प्रकार हैं:—

- (i) काव्यानन्द न ऐन्द्रिय है न आध्यात्मिक । वह कल्पना का आनन्द है। अर्थात् मूल वस्तु के रूप और कला द्वारा अनुकृत रूप में जो समता है उसके भावन से प्राप्त होने वाला आनन्द हे, जा न ऐन्द्रिय है और न आध्यात्मिक। इस मत के प्रस्तोता एडीसन हैं।
- (ii) काव्यानुभूति न ऐन्द्रिय है न बौद्धिक श्रिपितु इन दोनों की मध्यवर्ती 'सहजानुभूति' है। सहजानुभूति क्या है ? इसकी श्रपनी विशिष्ट व्याख्या है। इस मत के प्रतिनादक वैनेडेटो कोचे हं। उनके श्रनुसार मानव-प्राग्य-चेतना में सहाजानुंभूति की एक पृथक् शक्ति होती है। काव्यानुभूति इसी का गुंग्रा है। उस शक्ति का निर्माण बौद्धिक धारणाश्रों श्रोर ऐन्द्रिय सवेदनों द्वारा न होकर विम्बों द्वारा होता है।
- (iii) काव्यानन्द न ऐन्द्रिय है न ग्राध्यात्मिक । यह एक निरऐक्ष ग्रनुभूति है। इसे हम विशिष्ट प्रकार का श्रलीकिक ग्रानन्द कह सकते हैं, जिसकी तुलना में किसी भी लौकिक ग्रानन्द को नही रखा जा सकता। यह मत प्राचीन है, परन्तु इस युग में बैडले ग्रादि ने इसका मण्डन विशेष रूप से किया है।

यहाँ पर उपयुक्त मान्यताओं की क्रमशः परीक्षा करना भ्रावदयक है। यह कहने की भ्रावश्यकता नहीं कि काव्यानुभूति ऐन्द्रिय श्रनुभूति से भिन्न है; क्योंकि एक साधारण व्यक्ति भी यह जानता है कि नाटक देखने से मुक्ते भ्रानन्द ही मिलेगा, चाहे वह नाटक दुःखान्त ही क्यों न हो। भ्रतः यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि काव्यानुभूति भ्रानन्दस्वरूप ही होने के कारण लौकिक एवं ऐन्द्रिय मुख-दुःखान्सक भनुभूतियों से भिन्न है।

श्रनात्मवादियों के लिए तो काव्यानुभूति को श्राध्यात्मिक मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके श्रतिरिक्त श्रात्मवादियों को भी काव्या- नन्द में आध्यात्मिक आनन्द की वह शान्त गम्भीर घ्वनि नहीं सुनाई दे सकती, जिसे योगी लोग प्राप्त करते हैं। योग का उक्त आनन्द स्थायी होता है और काव्यानन्द क्षिणिक है। अतः काव्यानन्द आध्यात्मिक भी नहीं कहा जा सकता।

इसी तरह एडीसन के 'कल्पना के ग्रानन्द' भौर कोचे की 'सहजानु-भूनि' की विचित्र शक्ति को मनोविज्ञान में स्वतन्त्र सत्ता के रूप में स्थान नहीं दिया जा सकता। कल्पना तो मन भौर बुद्धि की किया है। ग्रतः कल्पना का ग्रानन्द नि:सन्देह ऐन्द्रिय ग्रानन्द होगा, जो काव्यानन्द नहीं कहा जा मकता। कोचे की सहजानुभूति की शक्ति को भी सभी वैज्ञा-निकों ने एक्स्वर से ग्रमान्य ठहरा दिया है। ग्रतः उपरोक्त मतों में से कोई भी मत ग्राज के मनोविज्ञान के विद्यार्थी को सन्तोष प्रदान नहीं करता।

केवल अन्तिम मत प्राचीन रस-सिद्धात में विश्ति रस के स्वरूप से मेल खाता है। उसके सम्बन्ध में भी कुछ विद्वानों का निम्न प्रकार आक्षेप हैं। उनका कहना है कि उक्त मत की मान्यता की स्वीकृति के लिए विपुल श्रद्धा की आवश्यकता है जो वैज्ञानिक के पास नहीं होती। श्रद्धावश काव्यानन्द को अलौकिक, लोकोत्तर और अनिवंचनीय कहते रहने से तथ्य का उद्घाटन नहीं होता। यह तो एक प्रकार से समस्या को छोड़कर पलायन है। ये विद्वान् काव्यानुशीलन और नाटक देखने की दशाओं का स्वतन्त्र रूप से पर्यवेक्षण करते हुए सर्वथा स्वतन्त्र मत की स्थापना करते हैं। उनकी दृष्टि से रितकाल में व्यक्ति की चित्त की विद्वृति और रोमाञ्च आदि जिस प्रकार के संवेदन होते हैं, वैसे ही संवेदन नाटक देखते समय भी अवश्य होते हैं। ये सब ऐन्द्रिय ही है। अतः यह बात प्रत्यक्ष है कि काव्यानुभूति में ऐन्द्रिय अंश अवश्य रहता है। यह बात दूसरी है कि यह ऐन्द्रियता किस प्रकार की है। विचार करने पर ज्ञात होता है कि ऐन्द्रिय आनन्द और काव्यानन्द में समता होने पर भी एक प्रकार की

भिन्नता श्रवश्य है। यह भिन्नता सिर्फ प्रत्यक्षता एवं तीव्रता की ही कही जा सकती है। प्रथम श्रवस्था में चुम्बन श्रादि द्वारा प्राप्त होने वाला श्रानन्द प्रत्यक्ष श्रौर तीव्रतर है। काव्यानन्द में उतनी प्रत्यक्षता श्रौर तीव्रता नहीं रहती। इसका कारएा यह है कि काव्यानुभूति प्रत्यक्ष मूल घटना की श्रनुभूति नहीं है। मूल घटना का कि को सर्वप्रथम इन्द्रिय सिन्नकर्ष या कल्पनात्मक सिन्नकर्ष होता है। तदनन्तर कि उसका भावन करता है। इस भावित घटना का भावन दर्शक करता है। भावन में दोनों को बुद्धि व मन का उपयोग करना होता है। ग्रत: दर्शक या पाठक की श्रनुभूति भावित (Contemplated) घटना पर निर्भर रहती है जिससे उसे भावित श्रनुभूति कहते है। श्रौर उसकी यह भावित श्रनुभूति सूक्ष्म श्रौर प्रत्यक्ष ही होती है। इस प्रकार वे इस परिगाम पर पहुँचते है कि काव्यानुभूति है तो ऐन्द्रिय श्रनुभूति ही, पर वह भावित श्रनुभूति है।

भावित ग्रनुभूति का तात्पर्यं केवल इतना है कि उसमें प्रत्याक्षानुभूति जैसी स्यूलता एवं तीव्रता नहीं होतीं। ग्रनुभूति का स्वरूप भी यह कहकर स्पष्ट किया जा सकता है कि वह संवेदनात्मक होती है, ग्रर्थात् काव्यानुभूति के संवेदन मानसिक संवेदनों से सूक्ष्मतर ग्रौर विश्लेषएात्मक-बौद्धिक संवेदनों से कुछ ग्रधिक स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार उक्त विद्वानों के इस विवेचनका सारांश यह निकला कि काव्यानुभूति का ग्रानन्द बौद्धिक ग्रौर ऐन्द्रिय ग्रनुभूतियों के ग्रन्तर्गत संवेदन रूप ही है। परन्तु संवेदन स्थूल ग्रौर प्रत्यक्ष न होकर सूक्ष्म ग्रोर विम्ब रूप होते हैं।

यह विवेचन नया नहीं । इसी मार्ग का अनुसरए। करते हुए प्राचीन आचार्य भी यहीं पहुँचे थे । उन्होंने देखा कि अन्य अनुभूतियों की तरह जब काव्यानुभृति भी ऐन्द्रिय है तो फिर वही समस्या सामने आती है कि कटु संवेदनों से कटु अनुमूति क्यों नहीं होती ? उक्त आधुनिक वैज्ञानिक तो यह कहकर कि काव्यानुभूति भावित होने से व्यवस्थित हो

जाती है; फलतः उसमें कटु संवेदनों से भी मधुर अनुभूति उपछ ब्ध होती है; समस्या को एक प्रकार से टाल देते हैं। अथवा उनके इस उत्तर पर भी यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अनजाने रूप से आधुनिक शब्दावली में 'अनिवंचनीयता' का ही प्रतिपादन कर डाला। कारण यह है पाश्यात्य विज्ञान का जन्म 'चर्च' के बिरोध में होने के कारण वह अलौकिक, अनिवंचनीय आदि जैसी चीजों को ज्यादा महत्त्व नही देता; वह उसमें धार्मिकता रूप अवैज्ञानिकता की गन्ध पाता है। विज्ञान प्रत्येक वस्तु को अपनी व्याख्या के अन्तर्गत लाने की चेष्टा कर अपनी विजय-दुन्दुभि का सिक्का जमाना चाहता है। फिर चाहे वह व्याख्या हास्यास्पद ही क्यों न हो जाये। रसानुभूति जैसी प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह पूछे जाने पर कि यहाँ कारण के गुण कार्य में देखे जाने के व्यापक नियम का व्यतिक्रमण क्यों हुआ—यह उत्तर देना कि व्यवस्थित होने से ऐसा हो गया, स्पष्ट तथा छिपे रूप से अनिवंचनीयता का ही प्रतिपादन है।

प्राचीन श्राचार्यों ने रस की इस श्रनिवंचनीयता में श्रध्यात्म की सी गन्ध पाई । श्रतः वे इसके श्रध्यात्म पक्ष की श्रोर भुक पड़े श्रौर कह उठे कि काव्यानन्द ब्रह्मानन्द तो नहीं, पर ब्रह्मानन्द का सहोदर है। श्रतः रस एक श्रोर ऐन्द्रियता की सीमा को स्पर्श करता है तो दूसरी श्रोर श्रध्यात्म से जा मिलता है। श्रतः श्रानन्दमय ही होने से वह स्पष्ट-तया श्रलौकिक एवं श्रनिवंचनीय है। उनकी दृष्टि से रस के स्वरूप की कुछ ऐसी विलक्षराता है जिसके कारण उसे किसी लौकिक शब्दावली की भाषा में नहीं बाँघा जा सकता। उन्होंने काव्यानन्द को श्रपनी तरह का एक ही पाया, श्रतः उसे लोकोत्तर, चमत्कार-प्राण श्रादि कहा। श्रतः हम इस परिणाम पर पहुँचते है कि प्राचीनों ने रस के स्वरूप के स्पष्टी-करण के सम्बन्ध में जो लोकोत्तर श्रौर श्रनिवंचनीय श्रादि विशेषण कहे हैं वे ही उसका स्वरूप स्पष्ट कर जाते हैं। यह कहना कि "ऐसा

कहकर समस्या को मुलभाना नहीं, पलायन हैं विशेषगों की गहराई तक न पहुँचना है। यदि विशेषगों की गहराई पर ध्यान दिया जाय तो समस्या मुलभी हुई दीखेगी।

इन दोनों दृष्टिकोगों को तुलनात्मक रूप से देखा जाय तो हम इम परिगाम पर पहुँचते है कि इस का स्वरूप दोनों पक्षों में एक ही स्थिर किया गया है, अर्थात् इन्द्रियानन्द से कुछ अधिक और आध्यात्मिक आनन्द से कम । अन्तर केवल इतना है कि उस स्वरूप के स्पष्टीकरगा के लिए जो शब्दावली ग्रहगा की गई है वह भिन्न-भिन्न है।

प्राचीनों ने रस-स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए जो विशिष्ट शब्दावली ग्रहण की है उसकी उपयुक्ता श्रीर वैज्ञानिकता निम्न दो कारणों मे श्रीर भी पृष्टि होती है:—

- (i) एक तो रस अनिवार्यतः श्रानन्दमयी चेतना है। इस तथ्य की सिद्धि के लिए किसी लम्बे-चौड़ैं तर्क की श्रावश्यकता नही। सभी का अनुभव हैं कि सत्काव्य के अनुशीलन या नाटक को देखने से श्रानन्द ही प्राप्त होता है। उस समय सांसारिक द्विविधाओं में संलिप्त व्यक्ति भी सुखसागर में निमम्न हो नोन-तेल की चिन्ता-व्याघियों से मुक्त हो जाता है।
- (ii) ग्रौर दूसरे यह कि रस भाव से पृथक् है, इसी कारएा करुए। ग्रौर वीभत्स रस कमशः शोक ग्रौर जुगुप्सा से पैदा होने पर भी ग्राह्य ही बने रहते हैं। इसी प्रकार श्रृंगार रस शारीरिक रित नहीं हैं। परन्तु इतना निश्चित हैं कि रस ग्रपने भावों से सम्बद्ध श्रवस्य है; रितभाव से श्रृंगार रस ही निष्पन्न हो सकता है।

संक्षेपतः यही कहा जा सकता है कि श्राधुनिक विद्वान् श्रपनी वैज्ञा-निक शब्दावली में रस के जिस स्वरूप को प्रकट करते हैं, प्राचीन संस्कृत-साहित्य में उसी को एक श्रर्थंगिमत श्राध्यात्मिक शब्दावली में रसा गया है।

# ञ्चलंकार-सम्प्रदाय

मानव-मात्र में प्रेम, दया श्रादि मानसिक वृत्तियों, प्रकृति के नाना रूपों से उद्भूत मनोविकारों, परिस्थितिजन्य श्रनुभवों श्रौर विचारों,

श्राकांक्षाभ्रों एवं कल्पनाभ्रों को प्रकट करने कान्य की प्ररेक श्रौर सुनने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्तियाँ श्रौर कवि इसके साथ ही सौन्दर्य-प्रियता की भावना भी सभ्य समाज में सर्वत्र पाई जाती है। इन

स्वाभाविक प्रवृत्तियों के कारण हम श्रपने मनोभावों को सुन्दरता के साथ प्रकट करने के लिए यत्नशील होते हैं। परन्तु सभी व्यक्ति समान रूप से श्रपने भावों को श्राकलन करने एवं उसमें छिपे रहस्य का भावन करने श्रोर उन्हें सौन्दर्य के साथ श्रभिव्यक्त करने में योग्य नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में ऐसी स्वाभाविक प्रतिभा होती है, जिसके कारण वे उक्त कार्य का सम्पादन ऐसे श्राकर्षक एवं रुचिर ढंग से करते हैं जिसके कारण वह सर्विप्रय होता है। ऐसे ही व्यक्ति निसर्ग-सिद्ध किव कहाते हैं। इनके कर्नु त्व के फलस्वरूप संसार में काव्य-लोक की सृष्टि सम्भव हुई है।

उक्त कथन से यह बात प्रकट होती है कि किव में भावुकता

(भाव रूप रहस्यदर्शन का सामर्थ्य ) और सौन्दर्य के साथ कह देने की

विशेष क्षमता होती है। इसके ग्राधार पर

किविस्त के ग्राधार पर काव्य के दो पक्ष निश्चित किये जा सकते

काव्य के दो पक्ष है:—[१] एक तो भावपक्ष या ग्रनुभूति
पक्ष ग्रौर दूसरा [२] कलापक्ष। भावपक्ष में

काव्य का ग्रन्तिनिहित रहस्य या ग्रनुभूति विशिष्ट ग्राती है ग्रौर कलापक्ष

में उक्त ग्रनुभृति को ग्रीमव्यञ्जित करने का समग्र कौशल।

पाश्चात्य समीक्षा-शास्त्र की दृष्टि से काव्य के चार तत्त्व माने गये हैं-रागात्मकता, कल्पना, बौद्धिकता श्रौर कलात्मकता। कवि किसी रागात्मक भाव को कल्पना की सहायता से

कान्य के उभय पन्तों श्रीचित्य एवं संगतिपूर्वक कलामयी कृति के में श्रन्य तत्त्वों रूप में प्रस्तृत करता है। इसकी इस कृति मं भी वस्तुतः वे ही दो तत्त्व, भावपक्ष भौर का समाहार कलापक्ष, ही भलकते हैं। इसका मतलब यह

हुआ कि पाश्चात्य समीक्षा-शास्त्र-सम्मत कथित चार काव्यतत्त्व भी वस्तुत: इन्हीं दो पक्षों में समाहृत किये जा सकते है।

हमारे यहाँ अलंकार-शास्त्र का इतिहास देखने से पता चलता है कि रस, अलंकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति सम्प्रदायों में काफी स्पर्धा

भारतीय काव्यमतों

रही है; और प्रत्येक वर्ग के ग्राचार्यों का यह प्रयत्न रहा कि वे यह प्रमाि्गत कर सकें कि का उक्त उभय पन्नों काव्य का मूलभूत तत्त्व या ग्रात्मा उनके प्रति-के साथ सम्बन्ध पादन के अनुसार ही है। इन पाँचों सम्प्रदायों

के मल में यह बात लक्षात होती है कि कोई

श्राचार्य बो काव्यात्मा की खोज करते हुए कलापक्ष तक पहुँचे, कोई भावपक्ष तक और किन्हीं ने दोनों पक्षों का समन्वित रूप ढूँढ निकाला। इनमें रस और ध्वनि सम्प्रदाय के ग्राचार्य भावपक्ष की तथा शेष कला-पक्ष की मुख्यता में विश्वास रखते हैं। हमारा ग्राशय निम्न कोष्ठक से प्रकट होगा।

काव्य के मूल तत्त्वों की खोज करते समय—"काव्य में दो पक्ष— भावपक्ष ग्रौर कलापक्ष — होते हैं" ग्रथवा "काव्यात्मा ध्विन या रसादि होते हैं" इन दोनों कथनों में कोई विशेष विवेचन के दो प्रकार से द्वान्तिक मतभेद नहीं है, केवल कहने का ढंग ग्रलग-ग्रलग है। हाँ, काव्यात्मा का निर्देश

करते समय जरा इस बात के स्पष्टीकरण का संयोग भ्रधिक रहता है कि काव्य के उक्त दोनों पक्षों की मान्यता स्वीकार करते हुए भी इनमें भी प्राधान्य-गौणत्व का विवेक कर सकें। ऐसा होने से काव्य के सुसंगत लक्षण के लिए एकमात्र ग्राधार निश्चित रूप से हाथ लग सकता है; क्योंकि हमारे यहाँ काव्य-लक्षण के लिए काव्यात्मा की खोज ग्रावश्यक समभी गई है ताकि काव्य में भावपक्ष ग्रौर कलापक्ष को समान नहीं, ग्रपितु उचित स्थान प्राप्त हो सके।

कहना न होगा कि काव्य का वही लक्षण समीचीन हो सकता है जिसमें काव्य के उक्त उभय पक्षों को उचित संतुलन में रखा जा सके।

मम्मटाचार्य-कृत काव्य की परिभाषा—तपदोषौ शब्दार्थौ सगुगा-वनलंकित पुनः क्वापि—(दीष-रहित गुगा वाली रचना चाहे वह सालकार

न भी हो)—भावपक्ष स्रौर कलापक्ष को भारतीय कान्य स्रौचित्य प्रदान करने की टृष्टि से बड़ी शियिल है। गुगावती कह देने मात्र से भावपक्ष का कथन तो हुआ ही नहीं (क्योंकि गुगा काव्यात्मा

के धर्म हैं, काव्यात्मा नहीं ), साथ ही कलात्मकता की भी कोई गारंटी नहीं की गई, ग्रपितु श्रलंकारों के ग्रभाव में भी काव्यत्व स्वीकार किया गया है। इसमें भावात्मक कलापक्ष का सर्वथा ग्रभाव रहा। विश्वनाथ ने मम्मट के इस लक्ष्मण की। ग्रनेक प्रकार से तीव समालोचना कर "वाक्यं रसात्मकं काव्यम्" यह परिभाषा प्रस्तुत की; इसमें रसवत्ता का स्पष्टतया कथन कर काव्य के भावपक्ष या ग्रनुभृतिपक्ष को पूर्णत्या

मान्यता प्रदान करते हुए भी कलापक्ष का नामोल्लेख तक नहीं किया। म्रतः एकांकी ही रही । पण्डितराज जगन्नाय की परिभाषा-"रमगीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काब्यम्"—इससे कहीं व्यापक है। क्योंकि रमगाीय ग्रर्थ के प्रतिपादन में शब्द को हर तरह से (कलात्मकरूपेगा भी ) उपयुक्त होना चाहिये, यह संकेत तो निकलता ही है। भ्रानन्द-वर्धनाचार्य ने सीधा काव्यलक्षरा न करके काव्यात्मा रूप ध्वनि ( व्यंग्यभूत ग्रर्थ) पर ही जोर दिया। घ्वनि में मी रसध्विन को सर्वया विलक्षरा तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यामभिधेयसामर्थ्यान्तिप्तत्वमेव रसादीनाम् । न स्विभिधेयत्व अर्थाचित् ( ग्रतः ग्रन्वयव्यतिरेक से रसादि, बाच्य की सामर्थ्य से ग्राक्षिप्त -ध्विनत-ही होते है। किसी भी ग्रवस्था में वाच्य नहीं होते ] बताते हुए श्रेष्ठ काव्य में रसत्व ( रागतत्त्व या ग्रनुमृतिपक्ष ) ग्रौर व्वनित्व ( व्यंजनत्व ग्रर्थात् कलापक्ष ) दोनों को उचित रूप से ग्रावश्यक ठहराया । इनकी कमी या ग्रप्रधान्य के साथ-साथ काव्य का दर्जा भी कम किया गया। काव्य के उभय पक्षों का रसत्व ग्रौर ध्वनित्व जैसे समर्थ एवं व्यापक शब्दों में जिस खूबी के साथ कथन किया वह ध्वनि-सिद्धान्त की सर्वेमान्यता के लिए बरदान सिद्ध हुग्रा। ग्रस्तु !

तो काव्य के स्वरूप के उद्घाटन में पण्डितराज जगन्नाथ का लक्षाग भौर भ्रानन्दवर्धन की काव्यात्मा की व्याख्या, हमारी कसौटी के ग्रनुसार, सर्वाधिक समीचीन है। तदनुसार रमग्गीय

रमणीय अर्थ के अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य माना गया दो साधन है। रमगीय अर्थ के दो साधन हैं— [१] व्यञ्जना और [२] अलंकार।

इस प्रकरण में हमें अलंकारों से सम्बन्धित अलंकार-सम्प्रदाय की ही चर्चा करनी अभीष्ट है। अलंकार वस्तुतः भावों को व्यक्त करने अथवा रूप देने के सुघड़ साँचे हैं। ग्रलंकार का शाब्दिक ग्रथं है—सौन्दर्य का साधन। "श्रलंकरोतिति"
श्रलंकार: ग्रथवा "श्रलंक्रियतेऽनेन" इत्यलंकार: ये दो व्युत्पत्तियाँ की
जाती हैं। प्रथम व्युत्पत्ति में ग्रलंकार सौन्दर्य
श्रलंकार का शाब्दिक का विधायक ग्रौर दूसरी में साधन ठहरता
श्रथं है। दोनों का ग्रावय एक हो है। फिर भी ये
दोनों व्युत्पत्तियाँ ग्रलंकार-सम्प्रदाय के
ऐतिहासिक विकास-कम की ग्रोर निर्देश करती हैं। ध्वनि-सिद्धान्त की
प्रतिष्ठा के पूर्व कम-से-कम श्रव्य काव्य के क्षेत्र में तो ग्रलंकार-सम्प्रदाय
का ही एकच्छत्र राज्य था। ग्रलंकारों को काव्य की शोभा का विधायक
समभा जाता था। उस समय दण्डीकृत निम्न परिभाषा का ही बोल-

#### काव्यशोभाकरान् धर्मान् श्रतंकारान् प्रचक्ते ।

"म्रलंकार काव्य के शोभाकारक धर्म हैं।" इस परिभाषा से म्रलंकारों के सम्बन्ध में निम्न दो बातों पर प्रकाश पड़ता है—

- [१] काव्य में जो सौन्दर्य है उसका कारए एकमात्र ग्रलंकार ही है। वे ही शोभा के विधायक हैं।
- [२] ग्रौर चूँिक काव्य में सौन्दर्य रहता ही है ग्रतः उसके कारण-भूत ग्र लंकार भी ग्रवश्य उपस्थित रहेंगे। इसका मतलब हुग्रा कि ग्रलंकार काव्य के नित्य धर्म हैं।

ध्वनिकार ने जब काव्यात्मा ध्वनि को स्थिर कर दिया तो अनंकारों से सम्बन्धित धारणाओं की जड़ें हिल गईं। उन्होंने अनंकारों श्रीर गुणों में भेद बताते हुए काव्य के शरीर-भूत शब्द अर्थ के श्रस्थिर धर्म के रूप में इन्हें स्वीकार किया। ध्वनिकार के अनुसार अनंकार के सम्बन्ध में निम्न मान्यताएँ स्वीकृत की गईं।

- [१] काव्य के शरीर-भूत शब्द अर्थ के उपकारक होने से अलंकार काव्यात्मा के परम्परया उपकारक हैं।
- [२] ग्रलंकार काव्य के नित्य धर्म नहीं, वे ग्रस्थिर धर्म है। उनके बिना भी काव्यत्व देखा जाता है।
- [३] श्रलंकार काव्य की शोभा की सृष्टि नहीं करते, उसे बढ़ा ही सकते हैं।

इस प्रकार ग्रलंकारों को काव्य-शोभा के विधायक की जगह साधन -माना जाने लगा । इसी ग्राघार पर परवर्ती ग्राचार्य विश्वनाथ ने ग्रलंकारों का लक्षरण निम्न प्रकार किया—

#### शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः । रसादीनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेऽक्रदादिवत् ॥

"शोभा को बढ़ाने वाले और रसादि के उफ्कारक जो शब्द अर्थं के अनित्य धर्म है वे अङ्गद (आभूषग्विशेष) आदि की तरह अलंकार कहाते हैं।"

भामह ने अलंका रों को काव्य का प्रारा बताते हुए अलंकारों की भी आत्मा वक्रोवित को माना है। इसके विपरीत दण्डी ने अलंकारों की प्रेरक शक्ति, अतिशयोक्ति को ठहराया है। अलंकारों की मूल प्रेरणा विचार करने पर ज्ञात होता है कि अलंकारों

क्या है शें की ग्रात्मा या मूल प्रवृत्ति की खोज करते हुए दोनों ग्राचार्य प्रायः एक ही तत्त्व पर पहुँचे

थे। नाम का भेद होते हुए भी दोनों का ब्राशय एक ही वस्तु से है। भामह की वक्षोक्ति श्रतिशय ही है। इसी बात का निर्देश 'काव्यप्रकाश' की टीका में किया गया है—

### "एवं चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरिति पर्याय इति बोध्यम्।"

जिस तरह लोक में भ्रात्मोत्कर्ष के प्रदर्शन के लिए स्त्रियाँ म्राभूषरा भारण करती हैं या पुरुष भ्रपने को वस्त्रादिकों से सजाते हैं उसी तरह न के उत्कर्ष या अतिशय की अभिन्यक्ति का साधन वाणी के लंकार हैं। मन के उत्कर्ष का ग्राशय है भावोद्दीप्ति की ग्रवस्था। ब हमारे भाव उद्दीप्त हो जाते हैं तो शरीर के रोम-रोम में स्रावेग या तिशय प्रस्फुटित होने लगता है। यही श्रावेग वागाी के माध्यम में लंकारों का रूप घारए। कर लेता है। सारांश यह है कि भावोद्दीपन कारण हमारी वाणी स्वाभाविक रूप से अलंकृत (अतिशयित) हो ाती है; क्योंकि ऐसा करने से भीतर के मानसिक विस्फार या तिशय का बाह्य रूप से प्रदर्शन हो जाता है, जिससे हमें तुष्टि प्राप्त ोती है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी, भामह श्रौर दण्डी ा यह स्रभिमत कि स्रलंकारों का प्राणा स्रतिशयोक्ति है, ठीक है। ही तथ्य 'काव्यप्रकाश' में भी स्वीकार किया गया है-

''सर्वत्र एवंविधविषयेऽितशयोक्तिरेव प्राण्यत्वेमावतिष्ठते । तां विना प्रायेणालंकारत्वायोगात्।"

अलंकारों के विकास को देखते हुए यह मालूम पड़ता है कि उनकी वषम-सीमा तथा संख्या सर्वथा श्रनिश्चित-सी है। भरत ने केवल चार श्रलंकारों का उल्लेख किया है, जबकि मम्मट

ने यह संख्या ७० तक पहुँचा दी । ऐसी श्रलंकारों का मनोवैज्ञानिक श्राधार श्रवस्था में श्रलंकारों में समन्वय के सूत्र की खोज सर्वथा स्वाभाविक थी। इस दिशा में श्रीर वर्गीकरण सर्वप्रथम रुद्रट् ने अलंकारों का वर्गीकरएा

ास्तव, ग्रीपम्य, ग्रतिशय ग्रीर क्लेष के ग्राधार पर किया। यद्यपि रुद्र ग यह वर्ग-विभाजन सर्वथा वैज्ञानिक नहीं था तो भी उनका प्रयत्न एक ्ठु दिशा का निर्देशक बन सका। बाद में रुय्यक ने अलंकारों के सात र्ग बनाये:---

<sup>[</sup>१] सादृश्यमूलक (उपमा, रूपक म्रादि) । [२] विरोधमूलक (विरोध, विभावना ग्रादि) । [३] शृङ्खलावन्यक (कारएामाला, एकावली म्रादि) ।

- [४] तर्कन्यायमूलक (काव्यलिङ्ग, अनुमान ग्रादि) ।
- [ ५] काव्यन्यायमूलक (यथासंख्य, पर्याय ग्रादि)।
- [६] लोकन्यायमूलक (प्रत्यनीक, प्रतीप ग्रादि) ।
- [७] गूढ़ार्थप्रतीतिमूलक (सूक्ष्म, व्याजोक्ति स्रादि) । ये स्रिषक युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं।

विश्वनाथ श्रौर विद्याघर ने इनमें कुछ संशोधन करने का यत्न किया। श्रौर श्रव भी श्राधुनिक विद्वान् इस दिशा में प्रयत्नशील है। सुब्रह्मण्यं शर्मा श्रौर श्री व्रजरत्न जी ने क्रमशः ग्राठ श्रौर पाँच वर्ग निश्चित किये हैं। परन्तु वर्गीकरण के ये सभी प्रयत्न सन्तोषजनक सिद्ध न हो सके। इस श्रसफलता का कारण यह समभा जा सकता है कि श्रलंकारों के स्वरूप-निर्धारक उपादानों का क्षेत्र ही श्रपने श्रापमें विविध विषयक एवं श्रसीमित है। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि कुछ श्रलंकार काव्य-शैली से सम्बन्ध रखते हैं तो दूसरे तर्क श्रौर न्याय का श्राश्रय लेते हैं।

डा॰ नगेन्द्र ने 'रीतिकाव्य की भूमिका' में विवेचन करते हुए, अलंकारों का प्रयोग किसलिए करते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि—''उक्ति को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए ।" उनके मत में उक्ति को प्रभावशाली बनाने के छः प्रकार है—स्पष्टता के लिए साधर्म्य, विस्तार के लिए अतिशय, आश्चर्य के लिए वैषम्य, अन्विति के लिए औचित्य, जिज्ञासा के लिए वक्रता और कौत्हल के लिए चमत्कार-मूलक अलंकारों का प्रयोग। तदनुसार—''अलंकारों के ये ही मनोवैज्ञानिक आधार हैं।"

यह बात स्पष्ट है कि ग्रलंकारों की संख्या निश्चित नहीं की जा सकती; क्योंकि उनके उपादानों का क्षेत्र ही ग्रसीमित है — (श्रनन्ता हि वाग्विकल्पाः । तत्प्रकारा एव श्रलंकारा:—ध्वन्यालोक ।) ऐसी ग्रवस्था में वर्गीकरण के लिए सर्वथा युक्तियुक्त श्रीर परिपूर्ण श्राधारों को

खोज निकालना एक प्रकार से असभव ही है। और यदि वे ग्राधार भी भ्रलंकारों की संख्या की तरह भ्रनिश्चित होते चले जायें तो उनका ढूंढ़ना ही निष्प्रयोजन है। इन कारणों से वर्गीकरण के सभी प्रयत्न असन्तोष-जनक हों तो कोई भ्राश्चर्य नहीं। इस दिशा में हमारी जिज्ञासा की सन्तुष्टि का एकमात्र यही भ्राधार हो सकता है कि अलंकारमात्र के मूल में भावोद्दीष्ति या ग्रतिशय ही रहता है। भ्राद्याचार्य भामह और दण्डी ने भी इतने से ही सन्तोष किया था।

ग्रलंकारों का प्रयोग किसलिए करते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि उक्ति को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए ।

काब्य में श्रतंकारों का स्थान प्रभावोत्पादन की आवश्यकता काव्य में ही नहीं अपितु व्यवहार में भी रहती है। सर्वसाधारए लोग भी अपने रात-दिन के काम-काज में अपनी वाणी को सबल बनाने के लिए अलंकारों

का प्रयोग करते हैं। किसी लीडर की प्रशंसा में— "श्राप मनुष्य नहीं देवता हैं" हैऐसा कहा ही जाता है। इसी प्रकार "साम्राज्यवाद की चक्की में देश पिस रहा था" श्रादि वाक्य पार्टी-प्रोपेगण्डा के सिलसिले में अक्सर कान में पड़ते रहते हैं।

परन्तु इसके आगे, काव्य में अलंकारों का प्रयोग क्यों किया जाता है, जब यह प्रश्न सामने आता है तो केवल "प्रभावोत्पादन के लिए" इतनाभर कहना पर्याप्त नहीं । प्रभावोत्पादकता की खोजबीन भी आवश्यक हो जाती है । अलंकारों के द्वारा काव्य में बहुत कुछ सिद्ध होता है । सौन्दर्य काव्य में खास वस्तु है । चित्रण को स्पष्टता देने की भी आवश्यकता पड़ ही जाती है, इत्यादि । भ्रतः हमें कहना पड़ेगा कि अलंकारों के द्वारा काव्य में सौन्दर्य, स्पष्टता और प्रभावोत्पादन आदि सभी की अभिवृद्धि लक्ष्य रहता है । शुक्ल जी अलंकारों का लक्षण करते हुए उनके प्रयोग के क्षेत्र की विविधता की श्रोर निर्देश करते है—

"वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने ग्रौर भाव को ग्रधिक उत्कर्ष पर पहुँचाने के लिए कभी-कभी किसी वस्तु का ग्राकार या गुए। बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है; कभी उसके रूप-रंग या गुए। की भावना को उसी प्रकार के ग्रौर रूप-रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप ग्रौर धर्म वाली ग्रौर-ग्रौर वस्तुग्रों को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी-कभी बात को घुमा-फिराकर भी कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न-भिन्न विधान ग्रौर कथन के ढंग ग्रलंकार कहाते हैं।" ग्रब एक उदाहरए। लेते हैं:—

श्रनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुर.सर:। श्रहो दैवगतिः कीदक् तथापि न समागमः।।

"सन्ध्या (या नायिका) लालिमा (पक्षान्तर में अनुराग या प्रीति) से युक्त है और दिवस (अथवा नायक) उसके सामने ही बढ़ा आ रहा है (सामने आ रहा है), पर ओहो ! दैवगित कैसी है कि फिर भी उनका मिलन (समागम) नहीं होता।"

यहाँ समासोक्ति अलंकार के द्वारा अप्रस्तुत जो नायक-नायिका-गत व्यवहार प्रतीत होता है उसके कारएा उक्ति में सौन्दर्य आ गया है। और समान विशेषणों की महिमा से नायक-नायिका की विरह-गति मूर्त हो उठी है, जिससे चित्र में स्पष्टता आ गई है।

इसी प्रकार सूर्योदय के दो प्रसिद्ध चित्र अपनी नवस्फूर्तिमयी उदबोधक आभा बिखेरने के कारण प्रशसनीय हैं:—

> सिख ! नील नभस्तर में उत्तरा यह हंस श्रहा :! तरता-तरता, श्रव तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता-चरता। श्रपने हिम-बिन्दु बचे तब भी, चलता उनको धरता-धरता

#### गड़ जायँ न कएटक भूतल के कर डाल रह डरता-डरता।

—मैथिजीशरण गुप्त

यहाँ श्लिष्ट-परम्परित-रूपकालंकार ने प्रातःकालीन सूर्य में राजहंस की सम्पूर्ण शोभा सञ्चित कर दी है।

> बोती विभावरी, जाग री श्रम्बर पनघट में डुवा रही,

तारा-घट ऊषा-नागरी। --जयशंकरप्रसाद

रूपक ग्रलंकार के सामर्थ्य से ऊषा ने जो विदग्ध-सुन्दरी का रूप धारण कर लिया है उससे सम्पूर्ण वातावरण सजीव हो उठा है; ग्रौर प्रातःकालीन कलरव स्पष्ट सुनाई देता है।

ग्रलंकार की प्रभावोत्पादकता इस बात में होती है कि वह किन के भावों को श्रोता के मन तक कितने वेग से प्रेषग्रीय बना देता है। श्रोता के मन में भी किन के भाव उतनी ही तीव्रता से उबाल खा जायें इसके लिए वस्तु का 'बिम्ब-ग्रहग्।' कराना होगा। यह कार्य भी ग्रलंकारों द्वारा बडी उत्तमता से सम्पन्न होता है, जैसे:—

नव प्रभा-परमोष्ज्यल लीक सी, गतिमती कुटिला फिलानी समा। दमकती दुरती घन श्रंक में,

विपुत्त केति कता खानि दामिनी।। —हरिश्रीध

'दमकती दामिनी' का बिम्ब 'गतिमती-कुटिला-सर्पिगी' के द्वारा श्रोता के मानस-पटल पर विद्युत्गति से ही चमक उठता है, क्योंकि दामिनी की तरह सर्पिगी भी कुटिल-गति-धर्मा और ग्रातंक-परि-पूर्णी है।

उक्त विवेचन के साथ-साथ यह प्रश्न भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्या काव्य में ग्रलंकार ग्रनिवार्य है ? कलापक्ष को ही प्रधान्य देने वाले श्रलकार-साम्प्रदायिकों की तो मान्यता है कि काव्य में श्रलकार श्रावश्यक क्या काव्य में श्रलंकार है; उनके बिना काव्यत्व सम्भव नहीं। श्रर्थात् श्रनिवार्य हैं? श्रलंकार काव्य के नित्य-धर्म ही हैं। जयदेव ने 'चन्द्रालोक' में साग्रह प्रश्न किया—

> श्रंगीकरोति यः कान्यं शब्दार्थावनलंकृती। श्रसौ न मन्यते कस्माद्नुष्णमनलंकृती?

रस-भावादि का तत्त्व समभने वाले श्राचार्यों के लिए इसका उत्तर स्पष्ट था। उन्होंने न केवल श्रलंकारों का ही, श्रपितु श्रलंकार्य (रस) का भी पता पा लिया था। भाव के श्रभाव में वे किसी प्रकार भी काव्यत्व नहीं स्वीकार कर सकते। थ्या लोक-व्यवहार में पाई जाने वाली लच्छेदार श्रौर श्रलंकृत बातचीत काव्य कही जा सकती है ? क्या मुदें को श्रलंकार घारण करवाकर सजीवता प्रदान की जा सकती है ? यदि नहीं, तो रस-भाव रूप श्रात्मा के बिना काव्यत्व कैसे ! वह भी श्रसम्भव है—"तथा हि श्रचेतनं शवशरीरं कुण्डलाख्पेतमपि न भाति, श्रसंकार्थस्थाभावात् (श्रभिनवगुप्त)।"

काव्यत्व का मूल कारए। अलंकारत्व नहीं, इस तथ्य को दूसरी तरह भी कह सकते हैं। सच्चे किव में प्रतिभा होती है — "अतिभैव च कवीनां काव्यकरणकारणम्" (अलंकारित्तक)। इसके बल पर वह [१] पदार्थ में निहित गूढ़ सौन्दर्य को देखता है और [२] उस असामान्य सौन्दर्य का उद्घाटन कर सर्वसाधारए। तक पहुँचाता है, अर्थात् उसे प्रेषणीयता प्रदान करता है। डा॰ काएों नें भी लिखा है—"A poet is one who is seer, a prophet, who sees visions and possesses the additional gifts of conveying to others." (साहित्यदर्पण की भूमिका)। जब किव गूढ़ सौन्दर्य का दर्शन कर चुकता है तो वही सौन्दर्य वाग्धारा-रूप में प्रवाहित होने लगता है। यदि सौन्दर्य की श्रनुभूति न हो तो प्रवाहित ही क्या किया जा सकता है—यह सर्वथा स्पष्ट है। श्रत: काव्य के मूल में सर्व-प्रथम सत्य, सौन्दर्य, श्रनुभूति या भाव ही होता है। यही काव्य का प्राण् है। इसी से काव्य में सजीवता श्राती है। सद्-भाव से प्राण्वान् काव्य को श्रलंकार सजा सकते हैं। उसकी शोभा को बढ़ा सकते हैं। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि श्रलंकार काव्य के श्रनित्य धर्म है।

पहले यह स्पष्ट किया जा चुका है कि रस का उल्लेख भरत ने बाचिक श्रभिनय के रूप में किया है। ग्रतः ऐसा ज्ञात होता है कि परवर्ती कतिपय ग्राचार्यों ने उसका सम्बन्ध

श्रलंकार-सम्प्रदाय का नाटक तक ही सीमित समभा। श्रतः हम हितहास देखते हैं कि पाँचवीं-छठी शताब्दी में भामह श्रीर दण्डी श्रादि जो श्राचार्य हए, यद्यपि वे

रस-सिद्धान्त से परिचित थे तो भी उन्होंने अनंकार को काव्यात्मा स्वीकार किया। यद्यपि भरत ने अपने नाट्य-शास्त्र में चार अनंकारों— उपमा, रूपक, दीपक और यमक का उल्लेख किया है तो भी अनंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचन भामह के काव्यालंकार में ही मिलता है। इस प्रकार भामह अनंकार-सम्प्रदाय के आद्याचार्य हुए। परन्तु एक बात ध्यान में रखने की है; भामह का अनंकार सम्बन्धी विवेचन इतना प्रौढ़ है कि अनंकारों के विवेचन की परम्परा इनसे पहिले की चली आती हुई प्रतीत होती है। नाट्यशास्त्र में 'अनंकार' तो है ही, भामह ने स्वयं भी मेधाविन् नामक पूर्वाचार्य का सादर उल्लेख किया है। इसी प्रकार भट्टिकाव्य, जो एक व्याकरण का ग्रन्थ है, में भी ३८ अनंकारों का उल्लेख है। यह भी भामह से पहले का ग्रन्थ है। इन सब बातों से उक्त धारणा की पुष्टि सम्यक्तया होती है।

भामह के पश्चात् ग्राचार्य दण्डी ने ग्रलंकारों के ऊपर 'काव्यादर्श' की रचना की। दण्डी की विशेषता यह है कि उन्होंने— ''काव्यशोभाकरान्

धर्मान् अर्लंकारान् प्रचचते"—कहकर अलंकारां को असिन्दग्ध एप में काव्य का शोभाविधायक माना। भामह ने ३८ अलंकारों का तथा दण्डी ने ३५ का उल्लेख किया। परन्तु रसों को दोनों आचार्यों ने रसवत्, प्रेयस, ऊर्जेस्वित और समाहित नामक अलंकारों के अन्तर्गत माना। यशि ये आचार्य रस-सिद्धान्त से परिचित थे तो भी काव्यमात्र में रस का उचित स्थान निर्धारित नहीं कर सके। उन्हें काव्य में सबसे महत्त्वपूर्ण अलंकार ही प्रतीत हुए। अतः उन्होंने रस को अलंकारों के अन्तर्गत लाने की चेष्टा की। उनके अनुसार रसवदलंकारों का कोष्ठक निम्न है:—



ध्विनवादियों ने रसवदादि अलंकारों के सम्बन्ध में यह संशोधन किया कि जहाँ रस ( रस्यते इति रसः इस व्युत्पत्ति के आधार पर रस, भाव, तदाभास ग्रौर भावशान्त्यादि चारों रस कहाते हैं ) किसी अन्य के ग्रांग रूप में प्रतीत होते हैं वहाँ पर ही रसादि (ध्विन रूप न होकर ) रसवदलंकार के ग्रन्तर्गत है, सर्वत्र नहीं । ग्रस्तु !

भामह ने म्रलंकार शब्द को व्यापक ग्रर्थ में ग्रहिए करते हुए रचना एवं कल्पना के सौन्दर्य को काव्यात्मा कहा। उनके मत में वक्रोक्ति (काव्यात्मक ग्रिभिव्यंजना), जो ग्रलंकार के मूल में रहती है, से रचना ग्रीर कल्पना दोनों के सौन्दर्य की समृद्धि होती है— सैवा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थी विभाज्यते,
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना । काज्यालंकार
परन्तु भामह के विपरीत दण्डी ने वक्रोक्ति के स्थान पर ग्रतिशय
को ग्रलंकार की ग्रात्मा कहा—

श्रलंकारोन्तराणामप्येकमाहुः परायणम् । वागीशमहितामुक्तिमिमातिशयाह्वयाम् ॥ काव्यादर्शं ॥

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि दण्डी का अतियय श्रौर भामह की विश्लोक्ति एक ही तत्त्व के प्रतिपादक हैं।

भामह के मत के प्रमुख ब्याख्याता उद्भट हुए। इन्होंने 'भामह-विवरत्त्" लिखा और दृष्टान्त, कार्व्यालंग ग्रादि , ग्रलंकारों की उद्भावना की। इसके बाद ग्राचार्य रुद्रट् हुए। इन्होंने ग्रत्यिक महत्त्व के कार्य किये—[१ ! एक तो ग्रलंकारों के वर्गीकर्त्ता की परि-पाटी डाली और दूसरे [२] रस और भाव ग्रादि को ग्रलंकारों के अन्दर ही समाहृत करने की प्रमुख भूल का निराकर्त्ता किया। इन्होंने अपने समकालीन विभिन्न मतों का ग्रच्छा ग्रध्ययन भी किया था। ये ही सर्वप्रथम ग्राचार्य हुए जिन्होंने 'रस' का विवेचन काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में किया। इससे पूर्व के ग्रन्थकार रस को नाटक का विषय मानकर छोड़ देते थे।

ग्रलंकार-सम्प्रदाय के पीछे ग्रभी तक यह दृष्टि रही कि काव्य को चमत्कृत करने वाली सभी विशेषताग्रों का संग्रह किया जाए। उन विशेषताग्रों में परस्पर भेद करने की चेष्टा नहीं की गई ग्रौर ना ही सूक्ष्मता से यह देखा गया कि काव्य श्रौर प्रसाधन-सामग्री का सम्बन्ध क्या है। परन्तु रुद्धट् के पश्चात् ध्विन के ग्रात्मा-रूप में सामने ग्राने पर यह स्पष्ट हो गया कि ग्रान्तिरिक गुर्गों ग्रौर बाह्य ग्राभूषगों में भेद होता है। इसलिए माधुर्यादि गुर्गों तथा उपमादि ग्रलंकारों में भेद है। इसके साथ यह भी मालूम हो गया कि ग्रलंकारों के ग्रन्तग त सभी

प्रसाधनों को समाहृत करने की चेंप्या व्यर्थ है। शब्द और अर्थ की शोभा की वृद्धि करने वाले उपाय ही अर्लकार हो सकते हैं; गुएा अलंकार नहीं। इससे पूर्व अलंकारबादी गुएा और अलंकारों को एक ही समभते थे— 'उद्भटादि।भेस्तु गुणालंकाराणां प्रायशः साम्यमेव स्चितम्।"

इस सबका परिणाम यह हुआ कि अलंकारों की स्थिति के सम्बन्ध में यह निश्चित मत कि वे काव्य के अनिवार्य अंग नहीं हैं, स्पष्ट हो गया। और इसके बाद परवर्ती आचार्यों ने ऐसा ही सम्पुष्ट किया। आचार्य मम्मट व विश्वनाथ ने स्पष्ट रूप से उद्धोषित किया कि अलंकार काव्य के अस्थिर धर्म है। वे रस के उपकारक होकर ही महत्त्व - षा सकते हैं।

अन्त में रुय्यक ने 'ग्रलंकारसर्वस्व' की रचना की, जिसमें अलंकारों के वर्गीकरण का परिष्कार करते हुए नए ढंग से छः आधार ढूँढे।

हिन्दी को अलंकारशास्त्र की मम्मट ग्रौर विश्वनाथ वाली समन्वित परम्परा ही मिली, जिसमें इसका महत्व सर्वोपरि सुस्थिर हो चुका था। तो भी केशव-जैसे श्रलंकारवादी हिन्दी में मिल ही जाते है—

> जदिष जाति सुलच्छिन), सुबरन, सरस सुवृत्त । भूषन बिन न बिराजहीं, किता, वनिता, मित्त ।।

# रोति-सम्प्रदाय

'रीति-सम्प्रदाय' के प्रमुख व्याख्याता वामन हुए हैं। उन्होंने 'काव्या-लंकारसूत्र की रचना की, जिसके ग्रनुसार 'रीति' को काव्यात्मा माना गया। रीति के स्वरूप-निर्घारक सूत्र निम्न

वामन द्वारा श्रतिपादित

प्रकार है:--

रीति का स्वरूप श्रीर लच्चण (i) रीतिरात्मा काव्यस्य ।।२।६।। काव्यात्मा रीति है, ग्रर्थात् काव्य-सौन्दर्य का मूल कारएा 'रीति' है।

रीति क्या है ?

r(ii) विशिष्टा पदरचना रोति: ॥१।२।७।।

विशिष्ट पदरचना ही रीति (ग्राधुनिक शब्दावली में शैली कह सकते हैं) है। पदरचना में वैशिष्ट्य कैसे ग्राता है ?

 $\cdot(iii)$  विशेषो गुणात्मा ।।१।२ ८॥

पद-रचना का वैशिष्ट्य उसकी गुगात्मकता में है। स्रतः गुगात्मक पदरचना का नाम 'रीति' है।

इसका तात्पर्य यह हुन्ना कि पदरचना का वैशिष्ट्य विभिन्न गुर्गों के संश्लेषण के म्राश्रित है। इसलिए गुर्गों की खोज भी म्रावश्यक है। गुर्गों के साथ दोषों का लेखा-जोखा लगा ही रहता है। गुर्गों के सम्बन्ध में उनका मन्तव्य है:—

कान्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुखाः । तदतिशयद्वेतवस्त्वलंकाराः ।।

काव्य की शोभा के विधायक-धर्म 'गुरा।' हैं; श्रीर उस शोभा के वृद्धिकारक हेतु श्रनंकार होते है। श्रतः गुराों श्रीर श्रनंकारों में स्पष्ट

रूप से भेद है। गुण नित्य-धर्म हैं और अलंकार अनित्य, क्योंकि अकेले गुण पदरचना में वैशिष्ट्य ला सकते हैं, परन्तु केवल अलंकार नहीं।

इस प्रकार उन्होंने गुर्गों को नित्य मानकर शब्द ग्रौर ग्रर्थं के क्रमश: दस-दस गुर्ग बताये; शब्द-गुर्गों ग्रौर ग्रर्थं-गुर्गों के नाम एक ही हैं, परन्तु लक्षर्ण भिन्न-भिन्न — ग्रोज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, ग्रर्थंट्यक्ति, कान्ति । इन गुर्गों के विरोध में ग्राने वालों को दोष माना। उन्हें वे गुर्गों का विपर्यय कहते हैं — "गुर्गाविपर्यात्मनो दोषा:"। ग्रर्थात् उन्होंने टोषों की कोई भावात्मक स्थिति स्वीकार नहीं की । गुर्गों के ग्रभाव को वे दोष मानते हैं।

रीतियाँ भी तीन हैं— (१) वैदर्भी (२) गौड़ी (३) पाञ्चाली। वामन के अनुसार वेदर्भी में दसों गुणों का समावेश रहता है, जबिक गौड़ी ग्रीर पाञ्चाली में कमशः ग्रोज व कान्ति श्रीर माधुर्य व सौकुमार्य इन दो-दो गुर्गों का महत्त्व है। रीतियों के नामकरगा के विषय में लिखते हुये वह इस शंका का निवारगा भी कर देते है कि प्रदेशविशेष से काव्य का वैसा सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है:—

#### विदर्भादिषु दृष्टत्वात्तत्समाख्या।।१।२।१०।।

केवल विदर्भा दि देशों में वैसी रीति का विशेषतया प्रचलन होने के कारण उस प्रकार का नाम रखा गया है। — "विदर्भगौड़पाञ्चालेखु देशेषु तत्रत्येः कविभिर्यथास्वरूपमुपलब्धत्वादेशसमाख्या। न पुनर्देशैः किञ्चिद्वपक्रियते काव्यानाम्।"—वृत्ति ॥

संक्षेपतः वामनाचार्यं का मन्तव्य यह है कि काव्य के सौन्दर्यं का मूल कारण रीति है; श्रौर रीति पदरचना का वह प्रकार है जिसमें दोषों का अभाव, ग्रंलंकारों का सामान्यतया प्रयोग श्रौर गुणों का अनिवार्यं रूपेण समावेश हो। तो, वामनाचार्यं का प्रधान कर्तृंत्व निम्न प्रकार हुश्राः—

- (i) इन्होंने साहस के साथ रीति को काव्यात्मा उद्घोषित किया, श्रौर तीन रीतियाँ मानीं, जो परवर्ती श्राचार्यो द्वारा भी स्वीकृत की गई।
- (ii) इन्होंने गुणों श्रौर ग्रलंकारों में भेद प्रतिपादित किया।
- (iii) दोषों की भावात्मक सत्ता स्वीकार नहीं की। इसे परवर्ती ग्राचार्यों ने ग्रामान्य ठहराया।
  - (iv) दक्रोक्ति को ग्रर्थालंकारों में शामिल किया।
  - (v) वामन द्वारा रीति के प्रतिपादन से स्पष्ट होता है कि उनकी पहुँच प्रधानतया काव्य के बाह्याङ्ग तक ही रही । परन्तु भ्रन्तरङ्ग सर्वथा भ्रळूता रहा हो, सो नहीं । क्योंकि उन्होंने भ्रर्थ-गुरा कान्ति मे रस की दीप्ति भ्रनिवार्य मानी है— "दीप्तरसंत्व कान्तिः" ।।३।२।१४।।

श्राचार्य वामन ने ग्रपने 'काच्यालंकारसूत्र'' प्रन्थ का प्रणयन न्वीं शताब्दी में किया। इससे यह न समभना चाहिए कि रीति-विषयक विचार का श्रीगणेश यहीं से प्रारम्भ होता है।

रीति-सम्बदायका वस्तुतः रीति की परम्परा रस ग्रौर ग्रलंकार इतिहास सम्प्रदायों की तरह ही पुरातन काल से चली ग्राने वाली है। वामन ने तो रीति को काव्यात्मा

के रूप में स्वीकार कर प्रथम कोटि का महत्त्व प्रदान करना चाहा। 'रीङ्' बातु से 'क्ति' प्रत्यय करने पर "रीति" शब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थ हुआ—गित, पिद्धत, प्रगाली या मार्ग आदि। इस 'रीति' शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम वामन ने ही किया है; दूसरे आचार्य मार्ग आदि शब्दों द्वारा रीति का प्रतिपादन करते रहे। जैसे दर्णा ने—

श्रस्यनेको गिरां मार्गः सूच्यभेदः परस्वरम् । तत्र वैदर्भगौद्दीयौ वर्ण्येते प्रस्कुटान्तरौ ॥ काब्यादर्शः॥ वामन-मतानुसार गुण् रीति के मूल तत्त्व । दण्डी की भी यही मान्यता थी। इन गुणों का विवेचन तो भरत के नाटघशास्त्र में मौजूद है, परन्तु रीति के विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। भरत की दृष्टि में दोषाभाव रूप दस गुण् होते हैं। इस प्रकार के दोषों के ध्रभाव से दस गृण् माने; उनकी सत्ता ग्रभावात्मक है। गुण् और दोषों के सम्बन्ध में भरत ग्रौर वामन का दृष्टिकोण सर्वथा विपरीत है। भरत दोषों को भावात्मक (Positive) मानते हुए गुणों को ग्रभावात्मक (Negative) मानते है। जबिक वामन का मत है कि दोष ग्रभावात्मक सकते हैं गौर गुण भावात्मक। परन्तु विचार करने पर गुण ग्रौर दोष दोनों की ही भावात्मक सत्ता मान्य ठहरती है। गुणों का ग्रभाव होने से दोष नही गिनाये जा सकते ग्रौर न ही दोषों के न होने से गुणवत्ता दीखती है। लोक में भी गुण-दोषों, दोनों की भावात्मक सत्ता स्वीकृत है। इसी विचार से परवर्ती ग्राचार्यों ने गुणों ग्रौर दोषों दोनों को भावात्मक माना। दोषों की संख्या बढ़ते-बढ़ते सत्तर तक पहुँची। ग्रस्तु!

भरत का गुण-विषयक श्लोक यह है:---

रतेष: प्रसादः समता समाधिर्माधुर्यमोजः पदसौकुमार्यम् । श्रर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिरच काव्यार्थगुणा दशैते ॥

भरत ने शब्द-गुणों तथा अर्थ-गुणों की पृथक्ता के सम्बन्ध में भी कोई निर्देश नहीं दिया। इनके बाद भामह ने रीति का उल्लेख तो किया परन्तु उसे कोई महत्त्व प्रदान नहीं किया। उन्होंने वकोक्ति को काव्य का मूल तत्त्व प्रतिपादित करते हुए गुणों को संख्या—मानुर्य, श्रोज और प्रसाद—इन तीन के ही अन्तर्गत सीमित कर दी। बाद को ये ही तीन गुण भारतीय काव्यशास्त्र में प्रामाणिक रूप से प्रतिष्ठित हुये।

दण्डी ने रीति का विस्तृत विवेचन वैदर्भ और गौड़ इन दो मार्गी के रूप में किया, पर अलंकारों और गुरगों में स्पष्ट भेद न कर सके, तथा

दस गुर्गों को प्रायः भरत के अनुकरण में ही स्वीकार कर लिया। इस-लिए भरत की तरह दण्डी का गुर्ग-विवेचन भी अस्पष्ट ही रहा। शब्द--गुर्गों और अर्थ-गुर्गों का भेद भी इन्होंने नहीं किया। इसके अतिरिक्त इनका धह भी ख्याल था कि वैदर्भ-मार्ग या रीति के दसों गुर्ग मूल तत्त्व होते है; और उन गुर्गों का अभाव गौड़ीय रीति में पाया जाता है।

## वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः। एषां विषयेयः प्रायो दश्यते गौड़वर्स्मनि।।

परन्तु दण्डी का यह विचार उचित नहीं, क्योंकि ग्रोज गुगा वैदर्भी रीति के गद्य में तो ग्रावश्यक है परन्तु पद्य में नहीं जबिक गौड़ीय मार्ग में ग्रोज पद्य में भी सर्वोपरि स्थान रखता है। दण्डी ने दोषों की संख्या भी भरत की तरह दस मानी है। भामह के ग्यारहवें दोष को उन्होंने ग्रव्यक्त माना।

स्राचार्य वामन स्रपने मन्तव्य को साहस श्रीर स्पष्टता के साथ कहना जानते थे। स्रतएव ये स्वतन्त्र रीति-सम्प्रदाय के प्रवर्तक हो सके। भरत श्रीर दण्डी के अनुकरण का पत्ला न पकड़कर इन्होंने अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को तर्क का सहारा दिया। दो की जगह तीन रीतियाँ मानीं। गुण श्रीर अलंकारों में भेद कर गुणों का स्पष्ट विवेचन किया। शब्द श्रीर श्रथं के दस गुणा माने, जिनका नाम दोनों जगह एक ही है, परन्तु लक्षण भिन्न-भिन्न होता है। इस दृष्टि से वामन का कर्तृ त्व कान्तिकारी था। उन्होंने अन्य श्रालंकारिकों की तरह 'रस' को अलंकारों के अन्तर्गत समाविष्ट न र श्रयं-गुण कान्ति में रखा। यद्यपि परवर्ती आचार्यों को वामन के मत में श्रनेक प्रकार की त्रुटियाँ मालूम हुई तो भी काव्य-वाह्याङ्ग के विवेचन श्रीर स्वतन्त्र उद्भावनाएँ करने की उनकी प्रवृत्ति का लोहा स्वीकार करना ही पड़ता है।

वामन की तीन रीतियों के साथ रुद्रट् ने चौथी 'लाटी' रीति

को भी लाकर खड़ा किया. परन्तु इसका विशेष महत्त्व न जँचा। इसके पश्चात् ध्वित्वादियों के तर्कों ने 'ग्रलंकायं' ग्रीर 'ग्रलंकार' का स्पष्ट भेद उपस्थित कर सोचने की धारा को ही बदल दिया। ग्रलंकायं (काव्यात्मा-रूप ध्वित) की सर्वोपिर महत्ता स्थापित होने से रीति-सम्प्रदाय भी, ग्रलंकार-सम्प्रदाय की तरह बाह्याङ्गदर्शी-मात्र होकर "उत्कर्षहेतवः प्रोक्ताः गुणालंकाररीतयः (साहित्यदर्पण)" के ग्रनुसार रसोत्कर्ष के हेतुग्रों की कोटि में जा पड़ा। ध्वित्वादियों ने रीति को बाह्य रूप की शोभा का उपादान मानते हुए "वाच्य-वाचक-चारुत्व-हेतु" कहा। रीति की केवल इतनी ही उपयोगिता मानी गई कि वह रस-परिपाक में सहायक होती है। ग्रभिनवगुप्त ने तो ग्रलंकारों ग्रीर गुणों के रहते रीति की पृथक् सत्ता को ही ग्रनावश्यक ठहराया। इसकं ग्रतिरक्त ध्विनवादियों ने दस गुणों के स्थान पर भामह की तरह तीन गुणा—माधुर्य, ग्रोज ग्रीर प्रसाद—ही पर्याप्त समभे। हाँ गुणों का महत्त्व इसितए ग्रवश्य कायम रहा कि वे काव्यात्मा (रस) के नित्य ग्रङ्ग माने गये।

ग्राचार्य कुन्तक ने भी काव्य को किव-प्रतिभा-जन्य बताते हुये रीति-विभाजन ग्रीर रीतियों में कोटि-कम-निर्धारण, दोनों को ग्रसंगत माना। उनकी दृष्टि से रीति केवल किव-कर्म का ढंग है, ग्रीर वह ढंग रचना के गुणों के अनुसार दो प्रकार का – सुकुमार ग्रीर विचित्र—हो सकता है। उक्त दोनों प्रकारों के चार गुण—माधुर्य, प्रसाद, लावण्य ग्रीर ग्राभिजात्य—मूलतत्त्वों के रूप में स्वीकार किये। इसके अतिरक्त 'ग्रीचित्य' एवं 'सीभाग्य' ये दो गुण तो काव्यमात्र में होने चाहियें। कुन्तक के विवेचन में 'वदतो-व्याघात' का दोष प्रतीत होता है। जिस बात के लिए वे वामन को दोषी ठहराते हैं, वही दोष उनके मत में मालूम होता है।

ग्रन्त में संस्कृत-साहित्य-शास्त्र के समाहारवादी व्याख्याकार मम्मट ग्रीर विश्वनाथ ग्राते हैं। मम्मट ने वामन की तीन रीतियों को स्वीकार करते हुए उद्भट की वृत्तियों से मेल कर दिया। इसके ग्रनुसार वैदर्भी, गौड़ी ग्रौर पाञ्चाली कमशः उपनागरिका, परुषा ग्रौर कोमला ही हैं। इसे हम निम्न प्रकार से रखेंगे:—

वैदर्भी = उपनागरिका (माधुर्य-व्यञ्जक वर्गों के आश्रित)
गौड़ी = परुषा (ओज-व्यञ्जक वर्गों के आश्रित)
पाञ्चाली = कोमला (माधुर्य व ग्रोज-व्यञ्जक वर्गों से भिन्न
वर्गों के ग्राश्रित)

परन्तु मम्मट ने वामन के दस गुर्गों की म्रालोचना कर उन्हें तीन गुर्गों के म्रन्तर्गत ही समाविष्ट कर दिया । विश्वनाथ ने रुद्रट् की तरह चार रीतियों का प्रतिपादन किया ।

रीति-सम्प्रदाय के इतिहास से स्पष्ट है कि यह काव्य के बाह्याफार या शरीर को ही सर्वस्व मानकर चला, काव्यात्मा तक इसकी वैसी पहुँच न हो सकी । इसलिए यह सम्प्रदाय दीर्घजीवी न हो सका और न ही संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में वह प्रतिष्ठा पा सका । ऐसी ग्रवस्था में हिन्दी-साहित्य में रीति-सम्प्रदाय की परम्परा प्राप्त न हो तो कोई भी ग्राक्चर्य नहीं । हाँ, हिन्दी में 'रीति' शब्द का प्रयोग बहुत हुआ है, परन्तु वह ग्रपने ही ग्रन्य विशिष्ट ग्रथं में । वह काव्य-रचना-सम्बन्धी नियमों के विधान ग्रथवा कविता करने की रीति सिखानें से ही सम्बद्धित है । इस प्रकार हिन्दी में 'रीति-काल', 'रीति-ग्रन्थ' और 'रीति-वादी-ग्राचार्य' ग्रादि जो प्रयोग होता है उसका ग्रथं होता है—"काव्य-रचना सम्बन्धी नियमों की शिक्षा देने वाले लक्षग्।ग्रन्थों की प्रधानता वाला काल", इत्यादि ।

रीति-सम्प्रदाय काव्य के कलापक्ष को प्राधान्य देने वालों में गिना जायेगा । इस दृष्टि से भ्रालंकारिकों से इसकी समता है । परन्तु एक

बात से रीतिवादियों का महत्त्व अपेक्षाकृत अधिक है। आलंकाारिक

रीति तथा ग्रन्य सम्प्रदायों की तुलना काव्यात्मा अलंकारों में ढूँढते रहे जब कि यह स्पष्ट है कि काव्य बिना अलंकारों के भी रहसकता है। रीति के आचार्यों ने काव्यात्मा गुगों में पहिचानने की कोशिश की। ग्रौर वे उसके

काफी निकट पहुँच गये, परन्तु इतना फिर भी नहीं पहिचाना कि गुण वस्तुतः किससे सम्बन्धित है। अतः यह कहा जा सकता है कि रीति के भ्राचार्यों ने काव्यात्मा ढूँढने में अलंकारवादियों की अपेक्षा अधिक प्रगति की। इसके अतिरिक्त रीतिवादियों द्वारा गुणों का विस्तृत विवेचन किये जाने पर भी वे वास्तविक 'गुणी' का पता न पा सके। गुणों का सम्बन्ध रीति से ही जोड़ दिया, जो वास्तव में काव्य की बाह्याकृति ही हो सकती थी। इस भूल को ध्वनिवादियों ने 'भ्रतकायं' और 'भ्रतंकार' के भेद के विवेक के कारण नहीं दुहराया। उन्होंने काव्यात्मा रूप रस से गुणों का सम्बन्ध पहचानकर यह बताया कि श्रृंगार और करण रस में माधुर्य गुण की विशेषता रहती है; रौद्र, वीर और श्रद्भुत रसों में श्रोज मुख्य है और प्रसाद सभी रसों से सम्बन्धित है।

## ध्वनि-सम्प्रदाय

पश्चिम के देशों में काव्यशास्त्र की प्रवृत्ति काव्य के उत्कर्षक एवं ग्रयकर्षक नियमों का संग्रहमात्र करने की रही, उनमें परस्पर सम्बन्ध

विषयोपक्रम

निर्घारण कर सुशृङ्खलता स्थापित करने की श्रोर विशेष घ्यान नहीं दिया गया। फलतः वह भारतीय काव्यशास्त्र की तरह समन्वित नहीं हो

सका। परन्तु इधर भारतीय श्राचार्यों की काव्य के सम्बन्ध में भी वही चिरपरिचित दृष्टि रही जो विविध प्रपञ्चात्मक सङ्गठनों में एकत्व या ग्रद्वैत की खोज किया करती है। वे यह ग्रच्छी तरह जानते थे कि दो-चार शब्दों में काव्य का लक्षरण बता देना नितान्त ग्रसम्भव है ; उसके लिए तो काव्यात्मा के रूप में काव्य के मूलभूत तत्त्व को खोजकर काव्य के शरीर ग्रौर ग्रङ्गोपाङ्गों की ग्रन्वित ठीक से बिठानी होगी। तभी काव्यपूरुष का स्वरूप विशद रूप में सामने ग्रा सकता है। ईसा की ग्राठवीं शताब्दी तक भरत के नाटचशास्त्र, भामह के काव्यालंकार, उद्भट के भामहविवरएा, वामन के काव्यालंकारसूत्र श्रौर रुद्रट् के काव्यालंकार की रचना उक्त दृष्टि को लेकर 'ही होती रही; परन्तु रसवादियों के सिवाय ग्रन्य ग्राचार्य काव्यात्मा की खोज में सफल नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ग्रलंकार तथा रीतिवादी ग्राचार्य तो स्पष्टतः काव्य के बाह्याङ्गों तक ही पहुँचे, श्रौर रसवाद में भी रमणीय फुटकर छन्दों को काव्यकोटि में लाने के लिए विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी की पूरी सङ्गति न दिखा सकने के कारण, ग्रड्चन पडती थी।

ऐसी ग्रवस्था में नवीं शताब्दी मे रजानकानन्दवर्धनाचार्य ने ग्रपने
युग-प्रवर्तक ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' के द्वारा ध्वनि को 'काव्यात्मा' के रूप में
प्रतिष्ठित कर काव्यपुरुष को सर्वथा सजीव
ध्वनिकार का कर्नृ त्व रूप में समुपस्थित कर दिया। इन्होंने ग्रपनी
रोचक एवं पाण्डित्यपूर्ण शैली में निम्न कार्य
सम्पन्न कर दिखाये:—

- (i) काव्यात्मा रूप ध्वनि का श्रनुसन्धान।
- (ii) ध्विन के सम्बन्ध में सम्भावित भ्रान्तियों का निराकरण ।
- (iii) पूर्वप्रचलित रस, गुण, रीति श्रौर श्रलंकार श्रादि मतों का ध्वनि-सिद्धान्त में समाहार।
- (iv) ध्विन का मौलिक एवं ग्रप्रतक्यं विशद विवेचन कर काव्य के एक सर्वाङ्गपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन।

यहाँ पर यह प्रक्त उठ सकता है कि क्या घ्वित-सिद्धान्त के एकमात्र आदिप्रवर्तक "घ्वित्यालोक" ग्रन्थ के रचियता आनन्दवर्धनाचार्य ही थे ? इस सम्बन्ध में ध्वित्कार ने प्रथम कारिका में ही—काड्यस्यात्मा ध्विति चुधेयें: समाम्नातपूर्वः (काट्यात्मारूप ध्वित विद्वानो के द्वारा पहले से ही प्रकाशित होती चली आई है) आदि कहकर स्वतः ही स्पष्ट कर दिया है कि ध्वित-सिद्धान्त सर्वथा नवीन नहीं। वह पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा कियत है। आगे चलकर वृत्ति में—"सूरिभः कथितः इति विद्वदुपञ्चेय-सुकिः, "प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः"—इस कथन द्वारा यह भी प्रकट कर दिया कि वे विद्वान् वैयाकरणाः ही हैं जिनके स्फोट-सिद्धान्त के के आधार पर ध्वित-सिद्धान्त का उद्भव हुआ है। इसके साथ-साथ ध्वित की मूल साधिका 'ध्यञ्जना वृत्ति' का उल्लेख भारतीय दर्शन-प्रन्थों में पहले से ही होता चला आया था। इतना होने पर भी यह निविवाद है कि ध्वित-सिद्धान्त का साङ्गोपाङ्ग शास्त्रीय विवेचन प्रथमतः "ध्वन्यालोक" प्रन्थ द्वारा ही हुआ है।

'ध्वन्यालोक' की कारिकाओं और वृत्ति के कर्ता एक ही थे या ग्रलग-ग्रलग यह ऐतिहासिक प्रश्न ग्रभी तक विवादास्पद है। डाक्टर बुहलर, डाक्टर

डे, ग्रौर डाक्टरकाएो ग्रादिने कारिकाग्रों ग्रौर

ध्वनिकार श्रीर वृत्तिकार वृत्ति को दो भिन्न व्यक्तियों की रचना माना है। इसके विपरीत डाक्टर संकरन ने दोनों को एक ही व्यक्ति की कृति सिद्ध करते हुए

परम्परागत मान्यता का समर्थन किया है।

ध्वनि-सिद्धान्त के पुरस्कर्ता ग्रपना गौरव इस उद्घोषणा में मानते हैं कि उनका सिद्धान्त स्व-कल्पित या ग्राविष्कृत नहीं ग्रपितु "विद्वदुपज्ञ य-

मुक्तः" (विद्वन्मतानुसारी कथन ) है। विद्वानों

ध्वनि-सिद्धान्त का उद्- से उनका तात्पर्य वैयाकरणों से है, जिनके गम 'स्फोटवाद' स्फोट-सिद्धान्त के ग्राधार पर इन्होंने ध्वनि-सिद्धान्त का विस्तार किया। ग्रब यहाँ पर यह

देख लेना भ्रावश्यक है कि वैयाकरणों का उक्त स्फोट-सिद्धान्त क्या है, ताकि ध्वनि सिद्धान्त के उद्गम की कहानी स्पष्ट हो जाय।

वैशेषिक दर्शन के श्रनुसार शब्द का ग्राश्रय ग्राकाश है तथा उसका ग्रहण कर्णोन्द्रिय या रेडियो ग्रादि यन्त्रविशेष के द्वारा होता है। ग्रौर उसकी उत्पत्ति के तीन कारण हो सकते हें—(१) संयोग (२) विभाग ग्रौर (३) शब्द। घंटा या भेरी ग्रादि के बजने पर जो शब्द होता है वह संयोग है, क्योंकि भेरी ग्रौर दण्ड के संयोग से उत्पन्न हुग्रा है। बॉस की दो खपच्चों को फाड़ने से जो शब्द पैदा होता है वह दलद्वय के फटने के कारण उत्पन्न होने से बिभागज है। ग्रौर मुख द्वारा जिस शब्द का उच्चारण किया जाता है वह भी संयोगज या विभागज ही है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी स्वरयंत्र के स्वरतंतुग्रों (Vocal Chords) के संयोग ग्रौर विभाग से होती है। ग्रौर इस प्रकार से पैदा हुये संयोगज ग्रौर विभागज श्रीर विभागज श्रीर विभागज श्रीर विभागज श्रीर विभागज

हुए पहुँचते है। जिस प्रकार तालाब में फैंका गया पत्थर चारों स्रोर को लहरों के वृत्तों की शृङ्खला को प्रवाहित कर देता है, उसी तरह श्राकाश में पदार्थों का संयोग या विभाग चक्रमयी-शब्द-तरङ्गों की शुङ्खला को जन्म देता है। इस शृङ्खला में म्रादि का प्रथम शब्द संयोगज या विभागज है श्रौर उसके बाद के सब शब्दज है। घण्टे पर मुगरी के प्रहार से जो प्रथम संयोगज शब्द पैदा होता है वह दूसरी शब्दतरङ्ग को पैदा करता है। इस दूसरी शब्दतरङ्ग से तीसरी, तीसरी से चौथी, बस यही शब्द-धारा का ऋम ग्राकाशस्य वायुमण्डल में व्याप्त हो जाता है। ग्रौर जहाँ कहीं शब्द ग्रहए। करने का यंत्र कर्ए। भ्रादि होता है वह सुना जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राकाश में ग्रहर्निश पैदा होने वाली श्रनन्त शब्द-धाराश्रों में श्रादि शब्द संयोगज या विभागज होते है श्रौर शेष सभी शब्दतरङ्ग पूर्व शब्द से पैदा होने के कारण शब्दज है। हमारे कानों में दूरस्थ घण्टानाद का जो शब्द पड़ता है वह व्याप्त शब्दतरङ्गा की एक मध्य की कड़ी होने से शब्दज है। शब्द-श्रवण-प्रक्रिया की इस प्रगति को पारिभाषिक शब्दावली में 'वीचि-तरङ्ग-न्याय' के द्वारा स्पष्ट किया जाता है।

शब्द-श्रवण्-प्रिक्तया को ध्यान से देखने से यह भी ज्ञात होता है कि चक्रमयी-शब्द-तरङ्कों की घारा हमारे कान तक जब पहुँचती है तो शब्द सुनाई देता है शौर जब वह आगे बढ़ जाती है तो सुनाई देना वन्द हो जाता है। इस अवस्था में नैयायिक कहते है कि शब्द का नाश हो गया शौर वह अनित्य है। इसके विपरीत वैयाकरणों की मान्यता है कि शब्द नित्य है, वह नष्ट नहीं होता, उसका तिरोभावमात्र होता है। कुछ भी हो, परन्तु इतना तो उभयसम्मत है कि श्रूयमाण शब्द क्षणिक है।

जब शब्द क्षणिक है तो कई वर्गों से मिलकर बने पद श्रौर पदों से बने वाक्यों का श्रवण कैसे सम्भव है ? क्योंकि घट, पट इत्यादि पदों के उच्चारण के समय प्रत्येक वर्गों का ऋमिकरूपेण उद्भव श्रौर विनाश होता चला जायेगा, समुदाय-रूप से पद की स्थिति कभी सम्भव नहीं। घट के घृ के श्रवण के समय आकार की उत्पत्ति ही नहीं हुई है और जब तक अवर्ण का उच्चारण किया जायेगा तब तक घृ उत्पन्न होकर विनष्ट या तिरोभूत भी हो चुकेगा। इस प्रकार पद और वाक्य का समुदाय रूप में जब श्रवण ही सम्भव नहीं तो अर्थबोध कैसे सम्भव है, वह तो दूर की बात है!

जनत समस्या का समाधान शब्द-विज्ञान के श्रद्धितीय ग्रन्थ "महा-भाष्य" में पतञ्जिल मुनि ने स्फोट-सिद्धान्त की कल्पना द्वारा किया। इसके श्रनुसार श्रूयमाणा वर्ण (वैयाकरण ध्विन या नाद कहते हैं) श्रथं की प्रतीति कराने में समर्थ नहीं, क्योंिक वे श्राश्चतर विनाशी अथवा तिरो-भावी हैं। श्रथंप्रतीति तो "सद्सद्नेकवर्णावगाहिनो-पद-प्रतीति" (विद्य-मान ग्रीर पहिले तिरोभूत ग्रनेक वर्णो का ग्रहण कराने वाली जो पद-प्रतीति है वह) से होती है। श्रीर "सद्सद्नेकवर्णावगाहिनो-पद-प्रतीति" पहिले के कमशः श्रूयमाण ग्रीर विलुप्त वर्णों के श्रनुभव से उत्पन्न संस्कारों के साथ श्रन्तिम वर्णे का श्रवण करने पर होती है। इसका ग्राशय यह हुग्ना कि क्षणिक वर्गे श्रोता की बुद्धि में श्रपने संस्कार छोड़-कर तिरोभूत हो जाते हैं। इन्ही संस्कारों के बल पर पूरे पद का संकलन हो जाता है जिससे पदप्रतीति होती है। इसी पदप्रतीति से श्रथंप्रतीति हो जाती है ग्रीर यही संकलित-समुदाय-रूप पदप्रतीति "स्फोट" है, क्योंिक इसी से ग्रथं स्फुटित होता है—"स्फुटित श्रथं यस्मात् सस्फ टः।"

श्रूयमाण शब्द (ध्विन या नाद) बुद्धि में स्फोट (संकलित समुदाय-रूप पदप्रतीति) का जनक या ग्रिभिव्यंजक है। वैयाकरणों के मत में यही स्फोटात्मक शब्द नित्य है। इसका तात्पर्य यह हुग्रा कि वैयाकरणा "ध्वनित इति ध्विनः" इस व्युत्पत्ति के ग्राधार पर 'स्फोट' को ग्रिभिव्यक्त करने वाले श्रूयमाण क्णों को ध्विन कहते हैं। इसी के साम्य से ग्रालंकारिकों ने भी उन शब्द ग्रीर ग्रर्थ ग्रादि के लिए ध्विन

शब्द का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया जो वाच्य और वाचक से भिन्न व्यंयार्थ का बोध कराते हैं। ग्रागे चलकर व्यंजनावृत्ति, व्यङ्गधार्थ ग्रौर व्यङ्गधप्रधान काव्य के लिए भी ध्वनि शब्द का प्रयोग होने लगा। उक्त पाँचों ग्रथों में प्रयुक्त होने के लिए ध्वनि शब्द की निम्न प्रकार व्युत्पत्तियाँ की जा सकती हैं:—

- (i) "ध्वनतीति ध्वनिः" इस व्युत्पत्ति से जो शब्द या अर्थ व्यङ्गचार्थ को ध्वनित करे वह ध्वनि है।
- (ii) "ध्वन्यते इति ध्वनि." जो ध्वनित हो, ग्रर्थात् व्यङ्गचार्थ, वह ध्विनि है।
- (iii) "ध्वननं ध्वनिः" इस व्युत्पत्ति से जो ध्वनन रूप व्यापार है वह व्यंजनावृत्ति भी ध्वनि हुई।
- (iv) "ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः" इस व्युत्पत्ति से जिसमें पूर्वोक्त चार प्रकार की ध्वनि (व्यंजक शब्द या ग्रर्थ, व्यङ्गचार्थ ग्रौर व्यंजना-व्यापार) हो वह काव्य भी ध्वनि कहाया।

"काब्यस्यात्मा ध्वनिशित (काव्यात्मा ध्वनि है), ध्वनिकार का यह ग्रादिवाक्य सम्पूर्ण ध्वनि-सिद्धान्त का बीजभूत है। इसका ग्राशय यह है कि काव्य में मुख्यतया वाच्यार्थ का नहीं

काव्य के भेद — ग्रपितु व्यङ्गचार्थ (ध्विन ) का सौन्दर्य होता "ध्विन-वाक्य" है। जैसे ग्रात्मा की स्थिति से शरीर प्रारावान् होता है वैसे ही ध्विन की उपस्थिति से काव्य

सजीव होता है। यह व्यङ्गच-प्रधान काव्य ही उत्तम कोटि का है ग्रतः उसे ध्वनिकाव्य कहते हैं। ध्वनिकाव्य का निरूपण ग्रथवा ध्वनि का लक्षण ध्वनिकार ने निम्न प्रकार किया है:—

> यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम्प्रपसर्जनीकृतस्वार्थौ । व्यंक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सुरिभिः कथितः ॥

"जहाँ ग्रर्थ ग्रपने ग्रापको ग्रथवा शब्द ग्रपने वाच्यार्थ को गौरा वनाकर "तमर्थ"—उस प्रतीयमान ग्रथं को —ग्रभिव्यक्त करते हैं उस काव्यविशेष को विद्वानों ने ध्वनि नाम से ध्वनि का स्वरूप कहा है।" यहाँ पर तमर्थ का विशेष महत्त्व व लच्चर्ण है। इसे पृथक् कारिका में बड़े रोचक ढंग से स्पष्ट किया गया है।

प्रीतयमानं पुनरन्यदेव, वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् । यत् तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं, विभाति लावस्यमिवांगनासु ।।

"प्रतीयमान कुछ ग्रौर ही चीज़ है, जो महाकवियों की वाएा में (वाच्यार्थ से व्यतिरिक्त रूप में ) रमिए। यों के प्रसिद्ध मुख-नासिकादि से ग्रलग उनके लावण्य के समान भासित होता है।" इस प्रतीयमान ग्रर्थ की विशेषताएँ भी बतायी हैं—

सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःश्यन्दमाना महतां कवीनाम् । श्रतोकसामान्यमभिन्यनिक परिस्कुरन्तं प्रतिभाविशेषम् ॥

"उस स्वादु (ग्रास्वाद्य रूप) ग्रर्थतत्त्व को प्रवाहित करने वाली महा-कवियों की वार्गा उनकी ग्रलौकिक एवं प्रतिभासमान प्रतिभाविशेष को दर्शाती है।"

इस प्रकार वाच्यार्थ की श्रपेक्षा जब व्यंग्य (प्रतीयमान) श्रथं श्रधिक चमत्कारकारक हो तब ध्वनिकाव्य ( उत्तमकाव्य ) समभना चाहिये। ध्वनिकार ने उपसंहार करते हुए ध्वनि के प्राधान्य की श्रोर विशेष रूप से ध्यान श्राकृष्ट किया है: ---

> सर्वेष्वेव प्रभेदेषु स्फुटत्वेनावभासनम् । यद् ध्यंग्यस्याङ्गिभृतस्य तत्पूर्णं ध्वनिलक्षाम् ॥

उद्यो० २। का० ३३॥ "ध्वनि के सभी भेदों में प्रधानभूत ध्वनिकी जो स्फुट रूप से प्रतीतिः होती है वही ध्विन का पूर्ण लक्ष्मगा है।" व्यङ्गचार्थ की ग्रप्रधानता होने पर काव्य मध्यम कोटिका हो जायेगा। ग्रर्थात् गुर्गीभूतस्यंग्य वाच्यार्थ की ग्रपेक्षा यदि व्यङ्गचार्थ गौगा (कम रमगीय या समान रमगीय) हो तो

मध्यम काव्य या गुर्गीभूत व्यङ्गच होता है।

काव्य-भेद का तीसरा प्रकार चित्रकाव्य है, इसे ग्रधम कहा गया है। इसमें व्यङ्गचार्थ का ग्रभाव रहता है, ग्रौर ग्रर्थचारुत्व भीृनहीं . होता। ध्वनिकार की यह उदारता ही समभनी

श्रधमकाव्य चाहिये कि उन्होंने इसे काव्य-कोटि में स्थान दिया; श्रन्यथा श्रभिनवगुप्त श्रौर विश्वनाथ ने

तो रसाभाव के कारण चित्रकाव्य को काव्य ही नहीं माना । इस प्रकार व्यङ्गयार्थ की सापेक्षिक प्रधानता के ग्राधार पर ध्वनिवादियों ने काव्य के तीन भेद किये है—[१] उत्तम (ध्वनिकाव्य) [३] मध्यम (गुर्गी-भूतव्यग्य) ग्रौर [३] ग्रधम (चित्रकाव्य)।

श्रीर स्वयं ध्विन (ध्वन्यते इति ध्विनः) भी तीन प्रकार की है—
[१] रस-ध्विन [२] श्रलंकार-ध्विन श्रीर [३] वस्तु-ध्विन । काव्य में
जब श्रालम्बन, उद्दीपन, श्रनुभाव श्रीर संचारी
ध्विन के तीन प्रकार के संयोग से पुष्ट होकर स्थायीभाव रस रूप में
श्रीभ्व्यक्त होता है तब रस की निष्पत्ति होती
है । जिन स्थलों पर विभावादि से रसाभिव्यक्ति बिना किसी व्यवधान
के होती है वे रस-ध्विन के उदाहरण माने जाते हैं । श्रसंलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्विन के उदाहरणों में काव्य के शब्दार्थ सीधे रसाभिव्यक्ति करते हैं ।
श्रतः वहाँ रस-ध्विन ही रहती है । परन्तु जहाँ शब्दार्थ द्वारा किसी
श्रलंकार या वस्तु की व्यञ्जना हो वहाँ क्रमशः श्रलंकार-ध्विन कही
जायेगी। संलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्विन में या तो श्रलंकार-ध्विन होती है या वस्तुध्विन । इन तीनों के क्रमशः उदाहरण देखने चाहि ।

रसध्वनि का उदाहरण:---

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।
रसध्वनि

यत्कील्चिमिथुन।देकमवधीः काममोहितम् ॥

इन शब्दों से ऋषि के शोक की भावना सीधे करुण रस के रूप में 'प्रतीयमान है। इसी प्रकार---

सखी सिखावत मान विधि, सैननि बरजीत बाल। 'हरुए' कहु मो हिय बसत सदा बिहारी लाल।। बिहारी।।

मान की शिक्षा देने वाली सखी के प्रति नायिका की उक्ति है। 'हरुए' पद से बिहारीलाल में अनुराग सूचित होता है, जिससे सम्भोग शृङ्गार घ्वनित है।

श्रतंकार-ध्वनि का उदाहरगः---

मैं नीर भरी दुख की बदली! विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली!

'मुफ्ते नीर से भरी दुख की बदली समक्त सकते हो, पर भाग्य उस बदली जैसा भी नहीं, वयोकि मुफ्ते उसकी तरह विस्तृत-नभ-प्राङ्गरण रूप किसी की सुखद गोद का एक कोना भी अखंक।र-ध्विन आप्त न हो सका—विरहिग्गी जो ठहरी।'' इस वाच्यार्थ से बदली और विरहिग्गी की समता ध्विनत होती है। बदली नीरभरी है तो विरहिग्गी अश्रुपूर्ण- और दोनों को उमड़ते के साथ ही (विरहिग्गी, उठते यौवन में ही) बरसना पड़ा (विरहिग्गी को रुदन करना पड़ा)। परन्तु उपमान से उपमेय की न्यूनता बताने के कारण चमत्कार बढ़ गया है। ग्रतः यहाँ ''व्यितरेकालंकार''-रूप ध्विन कही जायेगी।

## वस्तु-ध्वनि का उदाहरणः ---

कोटि मनोज खजावन हारे, सुमुखि ! कहहु को श्रहहिं तुम्हारे ? सुनिसनेहमय मंजुल बानो, सकुचि सीय मन में हु मुसिकानी।। ग्राम-ललनाओं के सीधे से प्रश्न के उत्तर में सीता जी संकोचपूर्वक मन ही मन मुसिकाने लगीं । इस वाच्यार्थ से रामचन्द्र जी का पति

वस्तु-ध्विन ग्रलंकार, वस्तु ग्रौर रस-ध्विनयों में रस-ध्विन का ही महत्त्व सर्वोपिर है; क्योंकि वस्तु ग्रौर ग्रलंकार कभी वाच्य भी होते हैं, परन्तु रस कभी वाच्य नहीं होता। ग्रौर इसी लिए पण्डितराज जगन्नाथ ने इसे उत्तमोत्तम ध्विनिकाब्य कहा है। रस-ध्विन ही काव्य का सर्वोत्तम रूप है। यह उत्तम में भी उत्तम है ग्रौर दूसरे शब्दों में रस ही काव्य कासर्वश्रेष्ठ तत्त्व है।

ऊपर व्यङ्गचार्य को आधार मानकर ध्विन के भेद किये गये हैं। इसके अतिरिक्त व्यञ्जक (पद, वाक्यादि) की दृष्टि से भी ध्विन के भेद किये जाते है। इस प्रकार ध्विन के मुख्य भेद ५१ ही हैं, परन्तु अनेक आचार्यों ने अवान्तर और मिश्र भेदों के प्रदर्शन द्वारा यह संख्या हज़ारों तक पहुँचा दी है।

ध्वनिकार ने ध्वनि के अस्तित्व को सिद्ध कर सामान्यतया दो मुख्य भेद बताये हैं:—[१] अविवक्षितवाच्य और [२] विवक्षितान्य-परवाच्य ।—अस्ति ध्वनिः। स चाविविवत्ववाव्यो विविव्यतन्यपर वाच्यश्चेति द्विविधः सामान्येन ।। यहाँ इनका विवरण देख लेना आवश्यक है—

[?] अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूला ध्वनि,—लक्षणा के ग्राश्रितः

रहने वाली इस ध्विन में वाच्यार्थ की विवक्षा नहीं रहती। वाच्यार्थ बाधित होने से अर्थप्रतीति नहीं कराता अपितु अविविधितवाच्य ध्विन इस (ध्विन) के व्यञ्जनाव्यापार में लक्षणा-वृत्ति तथा वक्तविवक्षा आदि सहकारी होते हैं जिनमें लक्षणावृत्ति का ही सर्वाधिक प्रभाव होने से यह लक्षणामूला भी कहाती है। इसमें दो स्थितियाँ सम्भव है। एक में तो वाच्चार्थ अर्थान्तर में संक्रमित हो सकता है और दूसरी में सर्वथा तिरस्कृत । इसलिए लक्षणामूला ध्विन के दो भेद होते हैं—[१] अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य (जहाँ वाच्यार्थ वाधित होकर अन्य अर्थ में संक्रमित हो जाता है) और [२] अत्यन्तितरस्कृतवाच्य (जहाँ वाच्यार्थ सर्वथा उपेक्षित हो रहता है।)

ग्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का उदाहरएा निम्न है:—

स्निम्धश्यामलकान्तिलिप्तविपतो वेरलद्वलाका घना:, वाता: शोकरिया: पयोदसुहृदामानन्दकेका: कला:। कामं सन्तु ददं कठोरहृद्यो रामोऽस्मि सर्वे सहे, वैदेही तुकथं भविष्यति हहा हा देवि घीरा भव।।

"स्निग्ध एवं स्मामल कान्ति से श्राकाश को व्याप्त करने वाले तथा वकपंक्ति से युक्त मेघ [भले ही उमड़े], जल-बिन्दुश्रों से युक्त वायु [भले ही बहे] श्रीर मेघिमत्र मयूरों की श्रानन्दभरी कूकें भी चाहे जितनी [श्रवणागोचर हों], मै तो कठोर-श्रयन्तरसंक्रमितवाच्य हृदय 'राम' हूँ, सब कुछ सह लूंगा। परन्तु वैदेही विचारी की क्या दशा होगी? हे देवि वैयं घरो।" यहाँ पर 'राम' शब्द का संज्ञिमात्र राम-रूप-श्रयं बाधित होकर व्यंग्य-धर्म-निष्ठ "श्रत्यन्त दुःखसहिष्णु राम" का बोध होता है। इस प्रकार राम शब्द का वाच्यार्थ श्रर्थान्तर में संक्रमित हो गय है। इसी प्रकार—

सीताहरन तात ! जिन कहेउ पिता सन जाइ। जो मैं 'राम', तो कुल-सहित कहिह दसानन श्राह॥

-रामचरितमानस ॥

मरणासन्न जटायु की दशा को देखकर सीताहरणकारी रावण पर क्रोधिक होने वाले राम की उक्ति है। इसका वाच्यार्थ है— "हे प्रिय बन्धु जटायु! (स्वर्ग में) जाकर (स्वर्गस्थ) पिता जी से सीता-हरण का समाचार मत कहना। ट्र्यि मैं 'राम' हूँ तो रावण स्वयं ही कुलसहित श्राकर कह देगा।" यहाँ भी मुख्यार्थ बाधित होकर "खरदूषणादि को मारने वाला वीर राम" यह लक्ष्यार्थ ज्ञात होता है। राम रूप मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग न होकर 'वीर-राम' इस विशिष्ट अर्थ में संक्रमण हो गया है। श्रजहत्स्वार्थ लक्ष्मणा व्यापार के प्रभाव से व्यञ्जनावृत्ति द्वारा प्रयोजनरूप व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। वह है—राम की वीरता का श्राधिक्य।

ग्रब ग्रत्यन्तितरस्कृतवाच्य का उदाहरण भी देखिये:—

रविसंकान्तसौभाग्यस्तुषारावृतमयङ्कः । निश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥

"सूर्य में जिसकी शोभा संक्रान्त हो गई है (क्योंकि हेमन्त ऋतु में सूर्य भगवान् चन्द्रमा की तरह अनुष्ण और ब्राह्लादमय हो जाते हैं) श्रीर तुषार से घिरे मण्डल वाला चन्द्रमा,

श्रास्यन्तितरस्कृतवाच्य निश्वासं से श्रन्धे (मलिन) दर्पण के समान, प्रकाशित नहीं होता।" यहाँ पर 'श्रन्ध' शब्द

का वाच्यार्थ 'नेत्रहीन' है जो दर्पण में अनुपपन्न होने से बाधित है। तब प्रयोजनवती शुद्धा जहत्स्वार्था लक्ष्मणा से 'अन्ध' का लक्ष्यार्थ हुआः 'पदार्थों को प्रकाशित करने नें अशक्त' और व्यंग्यार्थ रूप प्रयोजन हुआः 'अप्रकाशितत्वातिशय'। इस प्रकार अन्ध शब्द अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यः

का उदाहरए। है, क्योंकि इसने ग्रपने वाच्यार्थ का सर्वथा तिरस्कार कर दिया है।

इसी प्रकार निम्न हिन्दी उदाहरण में भी-

जगभर में कोई नहीं है।"

कह श्रंगद—सज्जज जग माँहीं। रावण तेहि समान कोऊ नाहीं।। श्रंगद-रावण-संवाद में श्रंगद की रावण के प्रति उक्ति है। इसका वाच्यार्थ हुग्रा—"श्रंगद कहते हैं, हे रावण ! तुम्हारे समान 'लज्जाशील'

श्रंगद द्वारा घृष्ट रावण को लज्जाशील बताना प्रकरणानुसार संगत नहीं; श्रतः मुख्यार्थं का बाध हो जाता है। श्रौर लक्ष्यार्थं हुग्रा— "हे रावण ! तुम्हारे समान 'निर्लज्ज' जगभर में कोई नहीं।"

इस प्रकार वाच्यार्थ का सर्वथा परित्याग कर दिया गया है, जिसमें जहत्स्वार्था लक्ष्मणा हुई। इसके प्रभाव से प्रयोजनरूप व्यंग्यार्थ हुम्रा—"निर्लज्जता की पराकाष्ठा।"

व्यञ्जन की दृष्टि से यदि ध्विन के भेदों पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि उक्त उदाहरण 'ग्रन्थ' इस पदमात्र से सम्बन्धित है। ग्रतः यह पदगत ध्विन का ही उदाहरण है। ग्रत्यन्तितरस्कृतवाच्य ध्विन वाक्यगत भी हो सकती है। इसका उदाहरण निम्न है:—

सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः। शूररच कृतविद्यरच यश्च जानाति सेवितुम्॥

"सुवर्ण जिस पृथिवी रूप लता का पुष्प है उसका चयन तीन ही पुष्प करते हैं—शूर, विद्वान् और जो सेवा करना जानते हैं।" यहाँ भी समस्त 'सुवर्णपुष्पा पृथिवी का चयन' रूप मुख्यार्थं अनुपपन्न है। लक्ष्मणा द्वारा "प्रभूत घन के अनायासोपार्जन से मुलभ समृद्धिसम्भारभाजनता" यह अर्थं व्यक्त होता है। और प्रयोजनरूप व्यङ्गच है शूर, कृतविद्ध और सेवकों की प्रचस्ति।

[२] विविक्षितान्य । श्रिमधामूला ध्विन) — इसमें वाच्यार्थ विविक्षित रहने पर भी अन्यपरक अर्थात् व्यङ्गचनिष्ठ होता है। यह स्पष्टतया अभिधाशिक्त के आश्रित है।

विविचितान्यपरवाच्य इसके दो भेद हैं—[१] स्रसंलक्ष्यक्रमध्विन ग्रीर [२] संलक्ष्यक्रमध्विन । स्रभिधामुला

ध्विन में वाच्यार्थ की अपनी सत्ता अवश्य होती है परंतु ग्रन्ततः वह व्यङ्गचार्थ का ही साधक होता है। वाच्यार्थप्रतीति और व्यंग्यार्थप्रतीति में पूर्वापर कम भी अवश्य रहता है, परन्तु जहाँ पर कम होने पर भी :लक्षित न हो वहाँ असंलक्ष्यकमध्विन होती है। जिस प्रकार शतपत्रों को सुई से भेदन करने पर पत्रों के भेदन के कम की प्रतीति नहीं होती उसी तरह व्यंग्यार्थ (रस) की प्रतीति में कम अलित रहता है। इसे शत-पत्र-भेद-न्याय कहते हैं। असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य के अन्तर्गत समस्त रस-प्रपञ्च (अर्थात् रस, भाव, तदाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्ध्य, भावसन्ध्य, भावशबलतारूप आस्वाद प्रधान ध्विन ) आ जाता है। इसके उद्रेक की उत्कटता के कारण कम की प्रतीति नहीं होती।

यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्रविवक्षितवाच्य ध्विन के जो दो भेद किये गये थे वे वाच्यार्थ की प्रतीति के स्वरूप के भेद के कारण थे, परन्तु विवक्षितान्यपरवाच्य ध्विन के

श्चसंत्रच्यक्रमध्विन दोनों भेद व्यञ्जनावृत्ति के स्वरूप के भेद के कारगा हैं। प्रथम श्चसंलक्ष्यक्रमध्विन (रस-

च्विन) के उदाहरए। देखने चाहियें :---

शिखरिणि क नु नाम कियन्चिरं, किमभिधानमसावकरोत्तपः । सुमुखि येन तवाधरपाटलं, दशति विम्बफलं शुकशावकः ।।

"हे सुमुखि ! इस शुकशावक ने किस पर्वत पर, कितनी देर कौन-सा तप किया है जिसके कारण तुम्हारे अघर के समान लाल-लाल बिम्ब-फल को काट रहा है ?" इस वाच्यार्थ के साथ-साथ दूसरा यह अर्थ भी प्रकाशित होता है कि 'उचित तारुण्यकाल में 'तुम्हारे ग्रधरारुण्यलाभ से गिंवत विम्बफल का तुम्हें ही लक्ष्य करके रसास्वादन करना पुण्यातिशा-यलभ्य फल है, श्रीर इसकी प्राप्ति के लिए जो श्रावश्यक तपश्चर्या है उसे करने के लिए ग्रनुरागी वक्ता तैयार है।' यहाँ पर व्यञ्जना वृत्ति से फल की पुण्यातिशयलभ्यता श्रीर तत्सम्बन्धी श्रनुरागी का स्वाभिप्राय-स्यापन ये दोनों बातें प्रकट होती हैं। कुल मिलाकर विप्रलम्भ-शृंगार व्यंग्य है।

इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी स्पष्ट है कि शब्द और वाच्यार्थ का महत्त्व नहीं है, अतः वे गौरा हैं । व्यञ्जना वृत्ति से प्रकट होने वाले व्यङ्गचार्थ की प्रधानता होने से यह व्वनिकाव्य ( उत्तम ) है। परन्तु 'मुख्यार्थ का बाध' जैसी कोई चीज भी नहीं है, अतः यह लक्षरागमूलक व्वनि न होकर अभिधामूलक है। उसमें भी शृंगार रस के उद्रेक की उत्कटता के काररा वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्रतीति में जो कम है वह भी लक्षित नहीं होता। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि उक्त काव्य, 'रस-ध्वनि' (विप्रलम्भ-शृंगार) की प्रधानता होने से, असंलक्ष्यकम-व्यंग्य ध्वनि का उदाहररा है।

इसी प्रकार निम्न हिन्दी उदाहरए। में :---

देखन सिषु मृग विहग तरु, फिरें बहोरि बहोरि। निरखि निरखि रघुत्रीर छुवि, बाढ़ी प्रीति न थोरि॥

—रामचरितमानस

वाच्यार्थ है—[जनकपुरी की वाटिका में गौरीपूजन के लिए म्राई हुई सीता जी और रामचन्द्र जी के पूर्वमिलन के समय का प्रसंग है ] सीता जी पशु-पक्षी तथा वृक्षों को देखने के बहाने उस तरफ बार-बार म्राती हैं भौर श्रीराम की छिव को पुनः पुनः देखने से म्रतिशय मृनुराग की वृद्धि होती है।

यहाँ भी सीता जी का रामचन्द्र जी के प्रति पूर्व-मनुराग का वर्णक होने से विप्रलम्भ-शुंगार व्यंग्य है। श्रतः रस-ध्विन का उदाहरण है।

जैसा कि ऊपर बताया है, विविक्षितान्यपरवाच्य व्विन का दूसरा भेद संलक्ष्यक्रम व्विन है। इसमें वाच्यार्थ से वयंग्यार्थ ( ग्रलंकार ग्रीर वस्तु इस व्विन ) की प्रतीति का क्रम उसी प्रकार

संज्ञच्यकम ध्विन ग्रौर स्पष्टतया लक्षित होता है जैसे घण्टे के शब्द के उसके तीन भेद पश्चात् उसकी गूँज (ग्रनुरगान या श्रनुस्वान)। इस ध्विन के भी तीन भेद हैं—[१] शब्दश-

बन्युद्भव [२] स्रर्थंशक्त्युद्भव स्रौर [३] शब्दार्थोभयशक्त्युद्भव (इस तृतीय भेद के लिए द्वितीय उद्योत की २३वीं कारिका की वृत्ति देखो)।

शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि का एकमात्र मूलाधार बोधक-शब्द होता है। उस शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देनें से काम नहीं चलता। इसके विपरीत अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि में शब्दपरिवर्तन के बाद भी अर्थात् पर्यायवाची शब्द के रखने पर भी व्यंग्यार्थ पूर्ववत् ध्वनित होता रहता है। इनका भेद उदाहरणों द्वारा स्पष्ट हो जायेगा।

परन्तु उदाहरण प्रस्तुत करने से पूर्व एक शंका का समाधान आव-श्यक है। वह यह कि शब्दशक्ति के आधार पर दो अर्थो की प्रतीति श्लेष श्रलंकार में भी होती है। तब फिर श्लेष

रखेष श्रलंकार का श्रीर शब्दशक्त्युद्भव व्वनि की विषय-व्यवस्था स्थल का क्या नियम होगा ? इसके उत्तर में निम्न कारिका है :---

> श्रान्तिप्त एवालङ्कारः शब्दशक्तया प्रकाशते । यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्तयुद्भवो हि सः ॥

"जहाँ पर शब्द से अनुक्त (सक्षादसंकेतित) होने पर भी शब्द-शक्ति से ही आक्षिप्त — शब्दसामर्थ्य से व्यंग्य—अलंकार की प्रतीिब होती है वहाँ शब्दशक्त्युद्भव घ्विन होती है। सारांश यह है कि शब्द-शिक्त से वस्तुद्धय की प्रतीति जब वाच्य रूप में हो तो श्लेष प्रलंकार समभना चाहिये ग्रन्यथा शब्दशक्ति से ग्राक्षिप्त—ध्विति—होकर जो ग्रलंकारान्तर की प्रतीति है वह शब्दशक्त्युद्भव घ्विन का स्थल है।

निम्न उदाहरणों में वस्तुद्वय व्रकरणाभिष्रेत है. ग्रतः वाच्य है । ग्रौर ये उदाहरण श्लेष के ही हैं :—

> श्लाध्याशेषतनुं सुदर्शनकरः सर्वाङ्गलीलाजित-त्रैलोक्यां चरणारितन्दललितेनाकान्तलोको हरिः। विभ्राणां सुलिमन्दुरूपमिललं चन्द्रात्मचचुर्द्धत् स्थाने यां स्वतनोरपश्यद्धिकां सा रुक्मियी वोऽवतात्।।

यह श्लोक ध्वनिकार का अपना ही है । इसमें कहा गया है कि विष्णा ने जिन रिक्मिणीदेवी को अपने शरीर से उत्कृष्ट पाया वे तुम्हारी रक्षा करें। यहाँ पर विष्णु-शरीर रूप उपमान की अपेक्षा रुक्मिणी-शरीर रूप उपमेय में ग्राधिक्य दिखाया है, ग्रतः व्यतिरेक ग्रलंकार है। यह म्रलंकार विष्णु के विशेषणों के द्वारा दो भर्थ करने पर सिद्ध होता है। म्रतः कहा जा सकता है कि व्यतिरेक की छाया को पुष्ट करने वाला इतेष है जो "स्वतनोरपश्यदिधकाम्" इस पद के कारण वाच्य ही माना जा सकता है। श्लोक का अर्थ निम्नं प्रकार है:--जिनका केवल हाथ ही सुन्दर है (दूसरा भ्रर्थ-सुदर्शनचक्रधारी ) जिन्होंने केवल चरणार-विन्द के सौन्दर्य से (दूसरा ग्रर्थ-पादिवक्षेप से) तीनों लोकों को ग्राकान्त किया है और जो चन्द्र-रूप से केवल नेत्र को धारएं करते हैं (ग्रथित् जिनका समग्र मुख नहीं श्रपितु एक नेत्रमात्र ही चन्द्र रूप है) ऐसे विष्णु ने ग्रखिल देहव्यापी सौन्दर्य वाली, सर्वाङ्ग सौन्दर्य से त्रैलोक्य को विजित करने वाली श्रीर चन्द्रमा के समान सम्पूर्ण मुख वाली जिन रिवमिशी को उचित रूप से ही अपने शरीर में उत्कृष्ट देखां; वे तुम्हारी रक्षा करें।

एक हिन्दी उदाहरण भी देखो :—
'रहिमन' पानी राखिये, बिन पानी सब सून ।
पानी गये न ऊबरे, मोती, मानस, चून ॥

यहाँ पर 'पानी' इस शब्द के तीन अर्थ क्रमशः आभा, प्रतिष्ठा और जल अभिधा से प्रतीत होते हैं, क्योंकि मोती, मानस और चून ये तीन प्राकरिएक मौजूद हैं। यह भी श्लेष अलंकार का उदाहरएए है। ध्विन का विषय नहीं। अस्तु !

श्रव शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि का उदाहरण लेते हैं—'श्रश्नान्तरे कुसुमसमय्युगसुपसंहरन्नजूम्भतश्रीष्माभिधानः फुछमिलकाधट्टलाह्हासो महाकादाः।'' इसका प्राकरिएक वाच्यार्थ है—

शब्दशक्त्युख्य ध्वनि "इसी समय वसन्तकाल का उपसहार करता हुग्रा, खिली हुई मिल्लकाथ्रो (जुही) के, श्रट्टा-

लिकाश्रों को धवलित करने वाले, हास से परिपूर्ण ग्रीष्म नामक महाकाल प्रकट हुआ।" इस अर्थ की प्रतीति के पश्चात् ग्रनुस्वान (गूंज) के समान वाच्यार्थ का उपमानभूत दूसरा अप्राकरिएक अर्थ भी प्रतीत होता है—"प्रलयकाल में कृतयुगादि का उपसंहार करते हुए ग्रीर खिली जुही के समान श्रट्टहास करते हुए महाकाल शिव के समान (ग्रीष्म नामक महाकाल प्रकट हुआ)।" श्रव देखना यह है कि यहाँ पर इस द्वितीय ग्रथं की प्रतीति कैसे हुई? 'महाकाल' के दो ग्रथं होते ह—[१] एक रूढ़ ग्रथं शिव या रुद्र श्रीर दूसरा [२] यौगिक ग्रथं—दुरतिषहकाल ग्रथीत् ग्रीष्म-काल। यद्यपि यौगिक ग्रथं की अपेक्षा रूढ़ि ग्रथं ही मुख्य माना जाता है तो भी प्रकरणानुसार अन्वित होने से 'ग्रीष्म समय' ही गृहीत होगा। ग्रतः यहाँ पर प्रकरण के हेतु से अभिधाशक्ति इसी एक अर्थ में नियन्त्रित हो गई। जहाँ पर एकार्थ नियामक हेतु होता है, वहाँ पर ग्रन्य ग्रथों की प्रतीति न होने से रुलेष का ग्रवकाश ही नहीं रहता। इस कारण द्वितीय ग्रथं की प्रतीति रुलेष से तो नहीं हुई यह स्पष्ट हो

गया। परन्तु दूसरा अर्थ प्रतीत अवश्य होता है जिसके कारण यह गद्यखण्ड उत्तम काव्य माना गय। है। इस द्वितीयार्थ की प्रतीति का कारण यह है कि श्राता के मन में 'महाकाल' शब्द का 'रुद्र' यह अर्थ तो संकेतित है ही। और 'महाकाल' इस शब्द के ग्रीष्म और रुद्र इन दोनो अर्थो में जो सादृश्य है उसके सामर्थ्यवश ध्वनन व्यापार भी होता है। इस प्रकार उन्त द्वितीयार्थ संकेतग्रहमूलक और ध्वननव्यापारमूलक होने से शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि कहाया।

इसी प्रकार पन्त जी के 'गुञ्जन' से उद्धृत निम्न प्रार्थना में: —

जग के उर्वर श्रॉंगन में बरसो ज्योतिर्मय जीवन ! बरसो लघु-लघु तृख तह पर हे चिर श्रव्यक्त चिर नृतन !

"है चिर ग्रव्यक्त, चिर नवीन ज्योतिस्वरूप जीवन ! (जीवनप्रदाता प्रभो !) संसारक्षेत्र के लघुतम घास-पात परंभी जीवन (जलप्रदाता-मेघ) के समान ग्रनुकम्पा करो।" 'जीवन' शब्द के दो ग्रर्थ जीवन ग्रीर जल होते है। प्रकरणानुसार प्रथम ग्रर्थ में ही ग्रभिधा शक्ति के नियन्त्रित हो जाने से जल रूप द्वितीयार्ध वाच्य नहीं है ग्रिपितु विशेषणों की समान रूप से ग्रन्विति होने के कारण दोनों ग्रथों की समानता के बोध से ग्राक्षिप्त होकर उपमा ग्रलंकार रूप द्वितीय ग्रर्थ ध्विनत होता है। ग्रतः शब्दशक्तिमूलक ग्रलंकार ध्विन का उदाहरण हुग्रा।

म्रब प्रकरणानुसार म्रथशक्त्युद्भव ध्वनि का उदाहरण देखना चाहिये---

> एवं वादिनि देवषौं पारवें पितुरघोतुखी। बीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती॥

"देवर्षि-मण्डल के ऐसा (पार्वती-शिव-विवाह की चर्चा ग्रौर शिव

के विवाहार्थ सहमत होने की सूचना) कहने पर पिता के पास बैठी हुई पार्वती नीचा मुख करके लीलाकमल की मर्थशक्त युत्थ ध्वनि पंखुड़ियाँ गिनने लगी।" उक्त श्लोक के इस वाच्यार्थ से लज्जा नामक संचारीभावरूप अर्थान्तर ध्वनित होता है। "लीलाकमलपत्राणि गणयामास" इन शब्दों के स्थान पर प्रयायवाची अन्य शब्दों के रख देने से भी उक्त भाव ध्वनित होगा । इसलिए यह अर्थशक्तिमूलकसंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि है ।

रे कपि कौन तू ? श्रद्ध को घातक, दूत बली रघुनन्दन जी को । को रघुनन्दन रे ? त्रिसरा-खरदृषण-दृषण भूषण भू को ।। सागर कैसे तर्यो ? जस गोपद, काज कहा ? सिय-चोरहिं देख्यो । कैसे वैधायों ? जु सुन्दरी तेरी खुई हम सीवत पातक लेख्यो ॥ -रामचन्द्रिका ॥

श्रशोक-वाटिका को उजाड़ने पर मेघनाद ने हनुमान् जी को पुकड़कर रावए। के पास पेश किया । तत्कालीन रावए। हनुमान् के व्यञ्जघपूर्ण सम्वाद का यह ग्रंश है। हनुमान् जी के उत्तरों से व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है कि श्रीराम महाबलशाली प्रतिद्वन्दी हैं। उनका पराक्रम ब्रिश्वविदित है। पर तुम्हें अभी तक उनके बल का पता न लगा, अतः तुम्हारा विनाश सन्निकट है : : इत्यादि । ग्रौर ग्रनजाने में सोती हुई पर-स्त्री के दर्शन के पातक से बंदी बना हूँ, इस ग्रर्थ के वर्णन से--- "जान बुक्त कर परस्त्री का अपहरण करने वाले तुम जैसे व्यक्ति का सर्वनाश श्रवश्यम्भावी हैं'--यह बात स्वत: सिद्ध होती है। ग्रत: काव्यार्थापत्ति अलंकाररूप व्विन है। ये सभी व्विनियाँ किसी पदिविशेष के आश्रित न होने से अर्थशिवतमूलक ही हैं।

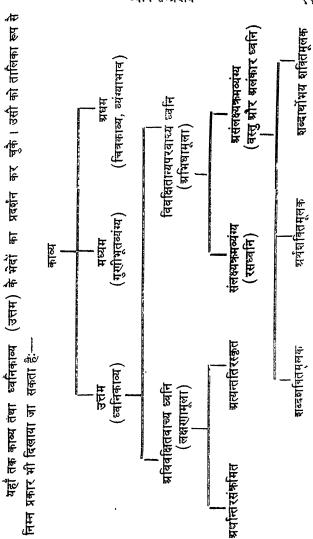

|                                                                                    |                             | ॅन्स ड्राठफ                                  |                              |                                  |                               |                                   |                              |                                   |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| atic'                                                                              |                             | 8                                            | -<br>भेद                     |                                  |                               |                                   | ₩<br>&•;                     | _<br>#<br>                        | _                     |  |
| कार                                                                                |                             | ~                                            | ~                            |                                  | ~                             |                                   | a                            | 8                                 | ~                     |  |
| निस्न प्र                                                                          |                             | :                                            | :                            | :                                | :                             |                                   | :                            | :                                 | :                     |  |
| जिनकी गर्णना                                                                       |                             | ÷                                            | :                            | :                                | :                             |                                   |                              | पर)                               | :                     |  |
| कि होते हैं;                                                                       |                             | :                                            | :                            | ÷                                | :                             |                                   | कार-ध्वनि)                   | स्वतःसम्भवी श्रादि के ग्राधार पर) | :                     |  |
| निकेश्य                                                                            |                             | :                                            | :                            | :                                | :                             |                                   | बस्तु-ध्वति + म्रलंकार-ध्वति | मम्भवी श्राषि                     |                       |  |
| उपर्यु केन विवर्श के अनुसार ध्वनि के १० भेद होते हैं; जिनकी गग्ना निस्न प्रकार है: | [१] अविवक्षितवाच्य ध्वनि के | <ul><li>(i) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य</li></ul> | (ii) श्रत्यन्ततिरस्कृत वाच्य | [२] विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के | (i) संलक्ष्यक्रमध्यंग्य ध्वति | (ii) भ्रसंलक्ष्यक्रमन्यंग्य ध्वनि | १ शब्दशिक्तमूलक (बस्तु-      | २ श्रर्थशक्तिमूलक (स्वतः          | ३ शब्दाथोंभयशक्तिमूलक |  |

जैसा कि पहिले बताया जा चुका है कि ध्वनि के ग्रठारह भेद ब्यंग्य के ग्राधार पर किये गये है। पद, वाक्य आदि को दृष्टि में रखकर भी, व्यञ्जक के झाधार पर और भेद करने पर यह संख्या ५१ हो जानी है। घ्वनिकार के कर्तृ त्व को देखते हुये हमें यह बात भी स्मर्सा रखनी चाहिये कि उन्होंने श्रपने से पूर्ववर्ती प्रतिपदित ध्वनि की महाविषयता को समफ्ते के लिए काव्य-पुरुष के उम समग्र चित्र को **मतों का समाद्वार** सामने रखना पड़ेगा त्रो उन्होंने किएपत किया है। वह निम्न प्रकार श्रद्धित किया जा और परवर्ती अन्य मतों का समाहार ध्वनि-सिद्धान्त में बड़ी योग्यता में किया। उनके द्वारा ध्वनि में श्रन्य

सकता है:-

```
( १२१ )
                                                                         काव्य-पुरुष
                                                                   प्रथलिकार (श्रारीत के अस्थिर धर्म)शब्दालंकार ( ,, ,, ,, ,, ,, )
काव्य-पुरुष
                                                रीति
( शैली)
                                             [रचना की पद्धति
         शरीर
                                                                        पांचाली
         | शब्दार्थ
         शरीरं
                                                  रंघटना
                                                                       श्रसमासा
                                              [पदों के प्रयोग
         काव्यम्
                                               की दृष्टि से
                                                                       मध्यमसमासा
                                           रचना के विभाग]
                                                                      दीर्घसमासा
                                                  वृत्ति
                                                                       परुषा (परुषानुप्रासा) (नागरिका) उपनागरिका (मसृग्गानुप्रासा)
                                             विर्णों के प्रयोग
                           হাত্ৰ
                                           की दृष्टि से रचना
                                                                       कोमला (मध्यमानुप्रासा) (ग्राम्या)
                                               के विभाग]
                           दृश्यमान
                                                                                                                          चित्त की द्रुति भ्रादि से
सम्बन्धित होने के कारण,
                          शरीर ]
                                                                       माधुर्य (म्रह्लादकत्वं माधुर्यम्)
                                                                       भ्रोज (दीप्त्यात्मविस्तृतेहेंतुरोजः)
प्रसाद (व्याप्नोत्यन्यत्प्रसादः)
                                                                                                                          ध्वन्यर्थं रूप ग्रात्मा से ग्रन्ततरग
                                                   गुग
                                                                                                                          रूपेगा ही सम्बन्धित है। ग्र एव
                                                                                                                           शौर्यादिवत् म्रात्मा के गुराहैं।
                                                                       श्रुतिकटुत्वादि दोष
                                                   दोष
                                                                        कारात्वादिवत्
```

ध्वितकार से पूर्ववर्ती सिद्धान्त रस, गुए, रीति और ग्रलंकार थे तथा परवर्ती वक्रोक्ति व ग्रीचित्य। इनमें रस के साथ ध्विन का तो कोई

विरोध हो ही नही सकता। भरत के रस-सूत्र

रस श्रीर ध्वनि के अनुसार विभाव, अनुभाव श्रीर संचारी के संयोग से रस-निष्पत्ति होती है। इसका आश्रय

यह हुन्रा कि काव्य में विभाव, ग्रनुभाव ग्रौर संचारी का ही कथन किया जाता है, संयोग के परिपाक रूप रस का नहीं। रस उनके संयोग से स्वतः ग्रिम्ब्यक्त हो जाता है; क्योंकि रस हृदयस्थित वासना की ग्रानन्दमय परिएाति ही तो है। ग्रतः रस कभी भी वाच्य नहीं होता, वह सदा ग्रिम्ब्यिक्जित ही होता है। ऐसी ही मान्यता ध्वनिकार की भी है—''तृतीयस्तु रसादिकच्चणः प्रभेदो वाच्यसमध्यीचिण्वः प्रकाशते, न तु साचाच्छ्रब्दब्यापारविषय इति" (तीसरा रसादि रूप भेद वाच्य की सामध्य से ग्राक्षिप्त होकर ही प्रकाशित होता हुहै, साक्षात् शब्दव्यापार का विषय नहीं होता)। इसी कारएा से ध्वनिकार रस को 'रस-ध्वनि' कहते हैं। ग्रपनी ग्रलौकिकता के कारएा 'रस-ध्वनि' ही एकमात्र ग्रसंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि है।

इसके बाद ग्रब गुग्ग-रीति, ग्रलंकार ग्रीर वक्रोक्ति रहे। इनका समाहार करने के लिये ध्वनिकार ने निम्न युक्ति-क्रम ग्रपनाया। इसमें

उन्होंने ध्वनि की महाविषयता की सम्यक्रीत्या ध्वनि श्रौर श्रतंकार स्थापना की।

श्रादि ध्विन (ग्रङ्गी) के ग्रभाव में गुगा-रीति ग्रीर ग्रलंकार आत्मा से विहीन पंचतत्त्वों के समान निर्थंक है। वे ध्विन की महत्ता को प्रकट करने के कारण ही सार्थंक हो पाते हैं। गुगा ग्रीर ग्रलंकारों की ग्रंगता निम्न कारिका द्वारा प्रकट की गई है—

> तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः । श्रंगाश्रितास्त्वलंकारा मन्तन्याः कटकादिवत् ॥उद्यो० २॥का० ६॥

''जो ग्रङ्गी (प्रधानभूत ध्विन) के ग्राश्रित रहते हैं वे गुगा; ग्रीर जो ग्रङ्ग (शब्द ग्रीर ग्रर्थ) के ग्राश्रय से रहते हैं वे कटकादि की तरह अलंकार कहे जाते हैं।"

गुग् --- गुग्ों का सम्बन्ध चित्त की द्रुति दीप्ति आदि से है। अतः माधुर्यादि गुग् ध्वन्यर्थ (रस या श्रात्मा) के साथ अन्तरंग रूप से सम्बन्धित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शौर्यादि गुग् श्रात्मा के गुग् माने जाते हैं।

ध्यलंकार—ग्रलंकार भी काव्य के शरीरभूत शब्द ग्रथं से सम्ब-न्धित हैं— ग्रखंकारों हि वाद्यालंकारसाम्यादक्किनारचार-त्वहेतुरुच्यते (उद्यो० २। कारिका १७वीं की व्याख्या)। रीति की तरह ग्रलंकार नित्य धर्म नहीं, ग्रस्थिर धर्म है। बिना शब्दालंकार ग्रीर ग्रथालंकार के भी काव्य के शब्द ग्रीर ग्रथं देखे जाते हैं।

रीति—(पदसंघटना) इसका सम्बन्ध भी शब्द और अर्थ से है। इसका दर्जा भी अलंकारों के समान है। मुख्यतया काव्य के शरीरभूत शब्द अर्थ की उपकारक होकर अन्ततोगत्वा आत्मा (ध्वनि) की ही उत्कर्षक कही जा सकती है।

इसके अतिरिक्त रस, गुगा-रीति, अलंकार और वक्रता आदि सभी ध्विन के समान व्यंग्य ही रहते हैं। अर्थात् ध्विन रूप में ही उपस्थित रहने के कारण एक प्रकार से ध्विन की व्याख्या के अन्तर्गत कहे जा सकते हैं। कहीं भी वाचक शंब्द द्वारा माधुर्यादि गुगों, वैदर्भी आदि रीतियों, उपमादि अलंकारों और वक्रता का कथन नहीं होता। इन सभी का क्षेत्र ध्विन से न्यून ही है और ध्विन की महाविषयता सिद्ध होती है।

ध्वित-सिद्धान्त को जिन विरोधी आचार्यों के तर्को का सामना करना पड़ा उनका थोड़ा सा अवलोकन करके इस प्रकरण को समाप्त "किया जायगा । संक्षेप में विरोधी भ्राचार्यों की स्थिति निम्न प्रकार है:—
[क] भट्टनायक — इन्होंने भावकत्व ग्रीर भोजकत्व नामक दो नवीन
शब्दशक्तियों की उद्भावना करते हुए ध्वनिसिद्धान्त की ग्राधारभूत व्यञ्जना शक्ति की
ग्रनावश्यकता का प्रतिपादन किया । इनके तर्कों
का ध्वन्यालोक के दिग्गज व्याख्याता भ्रमिनवगुष्त
ने पूरी तरह निराकरण करते हुए व्यञ्जना

[स] कुन्तक--- इन्होने वक्रोक्ति को काव्य का जीवित (प्रारा)
माना। ग्रीर उसकी व्यापक व्याख्या करते हुये
व्विन को उसके ग्रन्तर्गत समाविष्ट करने का यत्न
किया।

[ग] महिमभट्ट—इन्होने भी ध्विन की ग्राधारभूत—व्यंजना वृत्ति— पर ही कुठाराघात किया। इनके मत में शब्द की केवल एक शक्ति—ग्रभिघा-ही हो सकती है। ग्रभिघे-यार्थ से भिन्न ग्रथं की प्रतीति ग्रनुमान के द्वारा ही सम्भव है। यदि कोई नया नाम देना ही ग्रभीष्ट है तो उसे 'काव्यानुमिति' कहा जासकता है। परन्तु ग्रभिघा ग्रीर लक्षणा के ग्रतिरिक्त यह नवीन व्यंजना शक्ति कहाँ से ग्रा टपकी ?

> यह बताने की ग्रावश्यकता नहीं कि महिम-भट्ट का यह सिद्धान्त शंकुक के अनुमितिवाद जैसा ही है। ग्रतः तर्क की कसौटी पर उक्त 'ग्रनुमितिवाद' की तरह यह भी परास्त हो जाता है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ध्वनि-विरोधी ग्राचार्यो को

प्रधान श्रापत्ति 'व्यंजना वृत्ति' पर ही है। श्रभिनवगुप्त तथा बाद को मम्मटाच।यें ने उक्त विद्वानों की शंकाश्रों का निराकरण करते हुए व्यंजना की स्थापना की है; उसका सारांश निम्न प्रकार है:—

१. प्रश्न उठता है कि यदि 'व्यंजना वृत्ति' स्वीकार न की जावे तो प्रतीयमान ग्रथं का बोध कैसे होगा ?

यदि यह कहो कि श्रभिधा शक्ति से ! तो ठीक नहीं है । क्योंकि ऐसा मानने पर दो श्रवस्थाएँ हो सकती है । या तो श्रभिषेयार्थ श्रौर प्रतीयमान न्त्रियं दोनों की प्रतीति साथ-साथ होगी श्रथवा किमक-रूपेएा । यदि साथ-साथ मानी जावे तो यह सर्वत्र सम्भव नहीं; जहाँ पर श्रमिषेयार्थ विधिरूप श्रौर प्रतीयमान निषेधरूप होता है वहाँ पर विधिन्षेध रूप विरोधी श्रथं एक ही व्यापार से एक साथ गृहीत नहीं हो सकते । किमक रूप वाली दूसरी श्रवस्था में भी एक ही श्रभिधा शक्ति प्रथम श्रभिष्ठेयार्थ की प्रतीति कराकर 'क्षीए-शक्ति' हो चुकती है, पुनः प्रतीयमान श्रथं की प्रतीति कराने में समर्थ नही रहती ।

श्रतः यह स्पष्ट है कि प्रतीयमान अर्थं की प्रतीति कराने के लिए अभिधा शक्ति उपयुक्त नहीं। उसके लिए कोई अन्य शक्ति ही माननी पडेगी।

२. कुछ के मत में, 'प्रतीयमान' ग्रथं की प्रतीति 'तात्पर्या' नामक शिक्त के द्वारा हो जायेगी। यह बात भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्योंकि तात्पर्या शिक्त के मानने वाले ग्रिभिहितान्वयवादी स्वयं ही इसको केवल पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध के ग्रन्वय के बोध के लिए ही स्वीकार करते हैं। उनके मत में प्रथम पदों का ग्रन्वित ग्रथं उपस्थित होता है। तदनन्तर तात्पर्या शिक्त से पदार्थों का संसर्ग रूप वाक्यार्थ उपस्थित होता है। ग्रतः ग्रत्यन्त विलक्षण जो प्रतीयमान ग्रथं है उसके बोध कराने की क्षमता उसमें नहीं।

भ्रौर यदि यह कहा जाय कि प्रतीयमान अर्थ 'लक्षरा। वृत्ति'
 से बोधित हो सकेगा; सो यह भी असंगत है।

"गंगायां घोषः" इस उदाहरण में गंगाप्रवाह में ग्राम की स्थिति सम्भव न होने से मुख्यार्थ बाधित है। तब लक्षणा द्वारा तत्सम्बन्धित "गङ्गातट पर ग्राम है" यह लक्ष्यार्थ बोधित होता है। इसका प्रयोजन है ग्राम की शीतलता एवं पित्रता के ग्राधिक्य का बोध कराना। यहाँ पर यह प्रयोजन रूप ग्र्यं ही व्यंजना वृत्ति द्वारा बोधित होता है। इस प्रकार लक्षणा की सिद्धि के लिए तीन कारण माने गये हैं—मुख्यार्थ बाध, मुख्यार्थ से सम्बन्ध और प्रयोजन। श्रव यदि यह कहा जाय कि प्रयोजन रूप ग्रर्थ को लक्ष्यार्थ मान लिया जाय तो लक्षणा के उक्त तीन कारणों को भी दिखाना पड़ेगा। इस ग्रवस्था में गङ्गातट रूप लक्ष्यार्थ को मुख्यार्थ मानना होगा, इसका बाध तथा प्रयोजन रूप ग्रर्थ से सम्बन्ध दिखाना होगा और ग्रन्थ किसी प्रयोजन की भी खोज करनी पड़ेगी। स्पष्टतया स्वीकृत तथ्यों के विपरीत होने के कारणा इन सबमें से एक की भी कल्पना नहीं की जा सकती। ग्रतः यही स्वीकार करना पड़ता है कि प्रयोजन रूप ग्रर्थ की प्रतीति के लिए व्यंजना वृत्ति को हो मान्यता देनी पड़ेगी; लक्षणा वृत्ति से उसकी पूर्ति सम्भव ही नही।

- ४. म्रन्तिम युक्ति यह है कि जब वाच्यार्थ भ्रौर व्यग्यार्थ सर्वथा भ्रलग-म्रलग हैं तो उनकी प्रतीति के लिए वृत्तियाँ भी पृथक् ही स्वीकार करनी पड़ेगी । वाच्यार्थ भ्रौर व्यंग्यार्थ का भेद निम्न तर्कों से सिद्ध है—
  - (i) ध्रनेक उदाहरएों में वाच्यार्थ ग्रौर व्यंग्यार्थ के स्वरूप में भेद देखा जाता है, जैसे एक विधि रूप है तो दूसरा निषेध रूप।
  - (ii) किसी वाक्य का वाच्यार्थ तो एक ही सम्भव होता है; परन्तु व्यंग्यार्थ अनेक हो सकते हैं। जैसे—अस्तं गतोऽर्क: (सूर्य

ग्रस्त हो गया), इस वाक्य का वाच्यार्थ तो यह एक ही है परन्तु वक्ता श्रादि कि भिन्नता के कारएा, ग्रब सन्ध्या करनी चाहिए, भ्रमएार्थ चलो या काम बन्द कर दो ग्रादि ग्रनेक व्यंग्यार्थ होते हैं।

(iii) वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में काल-भेद भी होता है। प्रथम वाच्यार्थ तदनन्तर व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है।

'घ्विन' विषयक सर्वाङ्गपूर्ण साहित्यिक सिद्धान्त के इस प्रकार सामने त्रा जाने से वादों की प्रतिद्विन्द्वता कम हो गई और घ्विन-सिद्धान्त रस-सिद्धान्त को साथ लेकर साहित्यिक क्षेत्र में प्रायः सर्व-मान्य सा हो गया। परवर्ती मम्मटाचार्य ने सभी सिद्धान्तों का समन्वय करते हुए ध्विन का विस्तृत विवेचन कर उसकी पुष्टि की। इसी प्रकार विश्वनाथ ने भी ध्विन की सर्वाङ्गपूर्णता को ही पुष्ट करते हुए रस को ग्रिषक महत्त्व देने की चेष्टा की, जिसका विरोध पण्डितराज जगन्नाथ ने किया। सारांश यही है कि ध्विन-सिद्धान्त की मूर्धन्यता प्रायः सभी परवर्ती ग्राचार्यों ने स्वीकार की। हिन्दी का अलंकार-साहित्य इसी सर्वमान्य परम्परा को लेकर चला। इसीलिए हम देखते हैं कि हिन्दी ग्रालंकार-शास्त्र में समन्वित रस ग्रीर ध्विन की मान्यता को ग्राधार मान लिया है। ग्राचार्य शुक्ल का रसवाद ऐसा ही है।

# वक्रोक्ति-सम्प्रदाय

गढ़-रचना बरुनी अलक चितविन भौंह कमान ।
आपु बंकई ही चढ़े तरुनि तुरंगिम तानि !!—बिहारी॥ 'वक्रोक्ति' शब्द का प्रयोग संस्कृत-साहित्य में पहले से होता आया है, परन्तु अर्थ की दृष्टि से ऐकमत्य नही रहा । विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया है । साहित्य एवं लक्षराग्रन्थों में इसका जो प्रयोग हुआ है वह इस प्रसंग में दर्शनीय है:—

- (१) बाएा ग्रौर श्रमरुक जैसे साहित्यिकों ने वक्रोक्ति का प्रयोग 'परिहास-जिल्पत' के ग्रर्थ में किया है। जैसे — श्रमूमिरेषा भुजङ्ग-भक्तिभाषितानाम् — काद्म्बरी।
- (२) दण्डी श्रौर भामह दोनों ने वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति (साधारण-इतिवृत्तात्मक शैली) से विपरीत बताते हुए क्रमशः 'श्लेष-पोषित' श्रौर 'सभी अलंकारों का मूल' माना है। जैसेः —
  - (क) रत्तेषः सर्वासु पुष्णात प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम् । भिन्न द्विधा स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिरचेति वाङ्गमयम् ॥—दण्डी ॥ (ख) वाचां वक्रार्थशब्दोक्तिरलङ्काराय करूपते —भामह ॥
- (३) वामन ने वकोक्ति को अर्थालंकार मानते हुए एक नवीन अर्थं प्रदान किया, और कहा कि वकोक्ति सादृश्य पर आश्रित लक्षणा ही है —''सादृश्याल्जच्या वक्रोक्तिः।'' वामन ॥
- (४) रुद्रट् ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना ग्रौर उसके दो भेद—
  काकुवक्रोक्ति तथा श्लेषवक्रोक्ति—िकये। रुद्रट् के ग्रनुकरण में
  ही मम्मट ग्रादि प्रायः सभी परवर्ती ग्राचार्यों ने इसे इसी ग्रथं में
  स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वक्रोक्ति शब्दालंकार के ग्रथं में
  प्रायः सुनिश्चित होकर बैठ रहा।

(५) परन्तु 'लोचन' में भामह को उद्धृत करते हुए अभिनवगुप्त ने वक्रोक्ति की निम्न व्याख्या की— "शब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्रवा लोकोत्तीर्णेन रूपेणावस्थानम् ।" अर्थात् शब्द और अर्थ की वक्रता इस बात में है कि वह लोक-प्रचलित रूप से भिन्न असाधारण रूप में सामने आये।

यह व्याख्या कुन्तक के बड़े काम की सिद्ध हुई। उन्होंने वक्रोक्ति के इसी विस्तृत श्राशय को लेकर श्रपने मन्तव्य के विशाल प्रासाद को खड़ा किया। श्रौर श्रन्य मतवादी श्राचार्यों की तरह एक दिशा के छोर की सीमा में पहुँचकर इसे काव्यात्मा उद्घोषित किया। उनके श्रनुसार काव्य का लक्षगा इस प्रकार है:—

#### शब्दार्थों सहितौ वक्रकविब्यापारशालिनी। बन्धे ब्यवस्थितौ काब्यं तद्विदाह्वादकारिणी।। व० जी०।।

"सामञ्जस्यपूर्वक मिले हुए शब्द ग्रौर ग्रर्थ काव्य कहाते है। (कब?) जबिक वे काव्यज्ञों के 'ग्राह्णादजनक' ग्रौर 'वक्रतामय-कवि-व्यापार वाले' बन्ध में विन्यस्त हों।"

यहाँ काव्यत्व की तीन शर्ते हैं (१) काव्यज्ञों के लिए म्राह्लादकत्व, (२) शब्द ग्रौर ग्रथं का सामञ्जस्य ग्रौर (३) वक्रतामय कवि-व्यापार । इनमें तीसरा वक्रतामय कवि-व्यापार मुख्यतया दर्शनीय है, क्योंकि शेष दो शर्तों के मूल में यही है। सहृदयहृदयाङ्लादकत्व एवं -शब्दार्थसाम-ज्जस्य दोनों का यही कारण है। इसकी व्याख्या वे निम्न प्रकार करते हैं:—

शब्दो विवित्ततार्थैकवाचकोन्येषु सत्स्विप । श्रर्थः सहदयाह्नादकारी स्वस्पन्दसुन्दरः ॥ उभावेतावलङ्कार्यो तयोः पुनरलंकृतिः । वक्रोक्तिरेव वेदुग्ध्यभङ्गीभणितिरुच्यते ॥ व०जी० ॥ "विविक्षतार्थं का वाचक शब्द, श्रीर ग्रपने चमत्कार के कारण सहृदयों का ग्राह्मादक ग्रथं, दोनों ही श्रलंकार्य हैं। इनकी ग्रलंकृति 'वक्रोक्ति' ही है। (वक्रोक्ति क्या ?) किव-कौशल-जन्य-भिक्निमा रूप उक्ति ही वक्रोक्ति कही जाती है।" संक्षेपतः किव की विदग्धता के कारण जो 'ग्रसाधारण कथन' या 'विचित्र उक्ति' है वही काव्य का एकमात्र ग्रलंकार है, ग्रद्धितीय कारण है ग्रीर वक्रतामय किव-व्यागर कहाता है। वक्रोक्ति को ग्रीर स्पष्ट करते हुए वृत्ति में लिखते हैं —वक्रोक्तिः श्रसिद्धा-भिधान व्यितरिकिणी विचित्रवाभिधा, वैदग्ध्यं किविज्ञीतलं भक्नी विच्छिन्तिः।। साधारण कथन से व्यतिरिक्त जो कथन का विचित्र प्रकार है वही वक्रोक्ति है —वक्रःवं प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकवे चित्रवम्म ।

इसी वकोक्ति को ग्राचार्य कुन्तक ने काव्य का प्राण माना है— वक्रोक्ति: काव्यजीवितम् ॥ व॰ जी॰ ॥

कुन्तक के विवेचन का तात्पर्य यह है कि काव्य की सर्वोपरि विशे-षता यही है कि वह सहृदय जनों को ग्रह्लादक होवे। इस ग्राह्लादकत्व का कारण किन-कथन की ग्रसाधारणता है। किन की उक्ति ग्रसामान्य या विशिष्ट होती है, जो कथन के सामान्य प्रकार को ग्रतिकान्त कर जाती है। उक्ति की इस ग्रसाधारणता या उक्तिचाद्धत का शास्त्रीय नाम 'वक्रोक्ति' है। वक्रोक्ति ही शब्द ग्रीर ग्रर्थ में सामञ्जस्य साकर उक्त वाञ्छित विशिष्टता पैदा करती है। इस कारण यही काव्य में जीवन-सञ्चार का हेतु है, काव्य का जीवन है—बक्रोक्टि: काव्य-जीवतम्।

इसके श्रतिरिक्त कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का प्राग् मानते हुए भी किव-प्रतिमा श्रौर कल्पना पर बहुत खोर दिया है, क्योंकि उन्होंने वक्रोक्ति (या वक्र किव-व्यापार) का श्रवं ही वैदग्व्य-जनित चार उक्ति किया है। यदि किव में प्रतिसा नहीं होगी तो 'कथन की ग्रसामान्यता' विशृङ्खल होकर उन्मत्त-प्रलाप की तरह उपहास्य ठहराई जायेगी श्रौर वह सहृदय के लिए ब्राह्मादक नहीं हा सकता। शब्दार्य-सामाञ्जस्य का यही रहस्य है। ब्रतः यह मानना पड़ता है कि प्रतिभा के बिना उक्ति में वैचित्र्य सम्भव नहीं। किव का वैदर्भ्य ही उक्ति-वैचित्र्य का कारण है। ब्रर्थात् किव-प्रतिभा ही उक्ति-चारुत्व की जननी है। इस प्रकार उनके मत से काव्य में 'किव-प्रतिभा का व्यापार' या 'किव-व्यापार' बहुत महत्त्व का है। परन्तु 'किव-व्यापार' के ऊपर उन्होंने ब्रधिक प्रकाश नहीं डाला। मम्भवतः इसलिए कि काव्य-सृष्टि के लिए सर्वसम्मत कारण होने पर भी वह ब्रनिर्वचनीय ही है। किव-व्यापार की इस ब्रनिर्वचनीय शक्ति का उल्लेख महाकवि पन्त ने भी 'पल्लव' की भूमिका में इस प्रकार किया है—" किसी के कुशल करों का मायावी स्पर्श उनकी (शब्दों ब्रौर अर्थों की) निर्जीवता में जीवन फूंक देता, वे ब्रह्ल्या की तरह शाप-मुक्त हो जग उठते, हम उन्हें पाषाएए-खण्डों का समुदाय न कह ताजमहल कहने लगते, वाक्य न कह काव्य कहने लगते हैं।"

एवं कुन्तक की स्थिति यह हुई कि 'वक्रोक्ति' काव्य का प्राण् है। परन्तु वक्रोक्ति भी 'किव-प्रतिभा के व्यापार' पर निर्भर है। ग्रतः काव्य में 'किव-व्यापार' की वक्रता का महत्त्व सर्वोपिर है। यह वर्ण-विन्यास से लेकर प्रवन्ध-लेखन तक में सम्भव है। इसलिए इसके उन्होंने छः भाग किये हैं—(१) वर्ण-विन्यास-वक्रत्व (२) पदपूर्वार्ध-वक्रत्व (३) प्रत्यय-वक्रत्व (४) वाक्य-वक्रत्व (४) प्रकरण ग्रीर (६) प्रवन्ध-वक्रत्व। किव में प्रतिभा है, वैदग्ध्य है तो वह काव्य के प्रत्येक ग्रङ्कोपाङ्क में ग्रसाधा-रणता ला सकता है ग्रीर काव्य सहदयाङ्कादक बन जाता है।

अब हम कुन्तक की दृष्टि से काव्य का एकाध उदाहरण देख सकते हैं:—

> ततोरुगप्रिस्पन्दसन्दोङ्गतवपुः शशी। द्वे क्रामपरिचामकामिनीगण्डपायद्वतास्॥

"इसके बाद ग्रव्णोदय के कारण निष्प्रभ क्षरीर वाले चन्द्रमा ने काम-परितप्त कामिनी के कपोलों की पाण्डुता को धारण किया।" यहाँ पर कथनीय बात केवल इतनी है कि "सूर्योदय होने पर चन्द्रमा की ग्राभा फीकी पड़ गई।" साधारण लोक-व्यवहार में इसका कथन इसी प्रकार सीचे ढंग से किया जाता है। परन्तु प्रतिभा-सम्पन्न किव इसी उक्ति को ग्रपने वैदम्ध्य के बल पर कुछ दूसरे ढंग से कहेंगे। "सीचे ढंग" की ग्रपेक्षा जो "दूसरा ढंग" है वही वक्रोक्ति है। इस वक्रोक्ति की वजह से चन्द्रमा सचेतन की तरह व्यवहार करने लगता है ग्रीर काम-परितप्त कामिनी की पाण्डुता को वारण कर लेता है। इसी से इत उक्ति में ग्राह्मादकत्व ग्रा जाता है। ग्रतः यह काव्य है।

• इसी काव्य के साथ वाल्मीकि रामायरा की सुप्रसिद्ध राम की यह उक्ति—"न स संकुचितः पन्था येन बाली हतो गतः।"—भी रखी जाती है। 'जिस प्रकार बाली मारा गया उसी प्रकार तुम भी मारे जा सकते हो,' इस सामान्य अर्थ को "वह मार्म बन्द नहीं हुआ है जिससे मरकर बाली गया है", इस असाधारएा रूप में प्रकट करने से उक्ति में काव्यत्व आ गया है। महाकवि निराला की एक उक्ति को देखिये:—

देखो यह कपोतकण्ड, बाहु बख्बी कर सरोज उन्नत उरोज पीन — द्वीण कटि — नितम्ब भार — चरण सुकुमार—गति मंद मंद स्टूट जाता चैर्थ ऋषि-मुनियों का देवों —भोगियों की तो बात ही निराजी है।

यहाँ पर वस्तु केवल इतनी है—'यह रूप-राशि म्रति कमनीय है।' किव ने म्रपने निराले कथन-प्रकार में इसे यों बाँबा—''म्रंग प्रत्यंग की चारता देखो, ऋषि-मुनियों तक का वैर्य छूट जाता है, तब देबारे भोंगियों की गित तो निराली ही होगी।'' कथन के इस निरालेपन को ही वक्ता कहते हैं। ऋतः यहाँ भी काव्यत्व है।

ग्रलंकारवादियों की दृष्टि में यहाँ काव्यार्थापत्ति होने से काव्यत्व है, क्योंकि ऋषि-मृतियों के घैर्य के छूट जाने से भोगियों का घैर्य छूट जाना स्वतः सिद्ध है। ग्रीर ध्वनिवादियों की दृष्टि से यह रस-ध्वनि का उदा- हर्रण है क्योंकि वाच्यार्थ की श्रपेक्षा शृङ्कार-रस-रूप-व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कार है। ग्रस्तु!

कुन्तक की वक्रोक्ति के स्वरूप को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका प्रयोग उन्होंने बहुत व्यापक ग्रर्थ में किया है। वक्रोक्ति नामक **ग्रलंकार भी है, पर यहाँ यह ग्र**ति संक्रुचित ग्रर्थ में — वक्रीकृता उक्ति— प्रयुक्त हुमा है। भामह भ्रौर भ्रभिनव की व्याख्या के भ्रनुसार वक्रोक्ति को उन्होंने विस्तृत ग्रर्थ में ही ग्रह्ण किया है। भामह ने ग्रपने मत का प्रतिपादन करते हुए बताया कि किसी भी बात को कहने के ग्रनन्त प्रकार हो सकते हैं। ये प्रकार या साँचे ही 'अलंकार' हैं, इनमें अपनी बात को ढालकर प्रस्तुत करने से उक्ति में काव्यत्व ग्रा जाता है। ग्रतः ग्रलंकार ही काव्यात्मा रूप से स्वीकरराीय हैं। इसके आगे भामह यह भी स्वी-कार करते है कि सभी अलंकारों का मूल वक्रोक्ति है-वक्राभिधेय-शब्दोक्तिरिच्टा वाचामसंकृति:। अलंकारवादी भामह और कृन्तक में केवल इतना ही भेद है कि काव्यात्मा की खोज करते हए भामह 'ग्रलं-कारों पर ही श्रटक गये, जबिक कुन्तक श्रलंकारों के भी मूल में रहने वाली 'वक्रोक्ति' तक जा पहुँचे । श्रतः कून्तक को श्रलंकार-सम्प्रदाय का ही पोषक माना जाय तो कुछ हानि नहीं। इसी तथ्य को डाक्टर नगेन्द्र ने डाक्टर कागो के साथ सहमति प्रकट करते हुए लिखा है—"वक्रोक्ति-सम्प्रदाय श्रलंकार-सम्प्रदाय की ही एक शाखा थी जिसके द्वारा कुन्तक ने अलंकारवादी श्राचार्यों की वक्रता को ही नवीन काव्य-ज्ञान के प्रकाश में व्यापक रूप देने का कुशल प्रयत्न किया था।"

कुन्तक ने अपने काव्य की परिभाषा देते हुए "वश्ये व्यवस्थितौ" भी कहा है। इससे रीति-सम्प्रदाय को भी अपने समीप लाने की चेष्टा

की है। वैसे भी इन दोनों सम्प्रदायों की दृष्टि बाह्य रूप पर ही होने से निकट ही है। ग्रागे चलकर कुन्तक ने स्वयं ही गुर्गों की व्याख्या किव-व्यापार के प्रकरण में की है। किव-व्यापार के उन्होंने तीन भाग किये— शिक्त, व्युत्पत्ति ग्रीर ग्रभ्यास। इनकी ग्रभिव्यक्ति के माध्यम सुकुमार ग्रादि तीन मार्ग है जो कि माधुर्योदि गुर्गों पर ग्राश्रित हैं। इस प्रकार इन्होंने गुर्गों को भी ग्रपने काव्य-विवेचन में स्थान दे दिया।

इसी प्रकार रस ग्रौर ध्विन भी वक्रोक्ति की सीमा में समेटे गये हैं। वक्रोक्ति की परिभाषा में ग्रित-व्याप्ति दोष भले ही हो, ग्रव्याप्ति नहीं। ग्रित-व्याप्ति इसलिए कि "जहाँ वक्रोक्ति है वहाँ काव्यत्व भी है" यह मान्यता ग्राज स्वीकार नहीं की जा सकती; इससे सूक्तियाँ भी काव्यकोटि में गिनी जाने लगेंगी। इसके विपरीत "जहाँ ध्विनत्व या रसत्व होगा वहाँ वकत्व भी होगा" ऐसा मानने में कोई ग्रापत्ति नहीं। ध्विन व्यञ्जना वृत्ति के ग्राश्रित होने से इतिवृत्तात्मकता से भिन्न होकर कि ग्रितिमा सापेक्ष्य है। ग्रतः वहाँ पर ग्रसाधारणता होना स्वाभाविक है। ग्रौर रस के स्थल में भी इसी प्रकार की ग्रसामान्यता स्वतः सिद्ध है, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि रस या भाव दीप्ति के ग्रवसर पर उक्ति में विशिष्टता ग्रा ही जाती है। वांगी भावानुकूल होकर विलक्षणता को हठात् वर्ण कर लेती है। हाँ, क्रम के सम्बन्ध में कुन्तक वैज्ञानिक तथ्य से दूर है। वे वांगी की विलक्षणता के कारण भावों की विलक्षणता मानते है, जबिक सत्य यह है कि भावों की दीप्ति के कारण वांगी में ग्रनुकूल ग्रावेग पैदा हो जाता है।

इस प्रकार कुन्तक ध्वनि-विरोधियों की प्रभाववादी कोटि में न होकर ध्वनि को भाक्त (गौरा) या लक्षराा-प्रसूत मानने वालों की श्रोराी में आते हैं। और 'रस' के सम्बन्ध में उनका मन्तव्य यही है कि वह वको-कित का एक तत्त्व-मात्र है; श्रनिवार्य नहीं। वाक्य-वक्रता के प्रसंग में उन्होंने रस और रसवदादि की समीक्षा की है।

सार रूप में कुन्तक की मान्यताएँ निम्न हैं :--

- (i) जहाँ वक्रता होगी वहाँ काव्यत्व होगा। जहाँ वक्रता नहीं वहाँ काव्यत्व नहीं । श्रतः 'स्वाभावोक्ति' में काव्यत्व नहीं हो सकता।
- (ii) काव्यत्व के लिए वन्नता (उक्तिवैचित्र्य ) ग्रनिवार्य है। यतः काव्यत्वाधिवास उक्ति में है, व्यंग्य वस्तु या भाव में नहीं। (iii) वन्नोक्तिवाद कवि-प्रतिभा के व्यापार ग्रथवा वैदन्ध्य पर

म्राश्रित है। म्रत: यह बहुत व्यापक है।

यद्यपि कुन्तक ने अपने मत के मण्डन में अच्छी सूफ-वूफ और विवे-चन में मौलिकता का परिचय दिया है तो भी उनका मत उन्हीं तक सीमित रहा, विस्तार न पा सका। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वकता की परिभाषा में अतिज्याप्ति का भारी दोष था, जो 'ज्वन्या-लोक' जैसे प्रौढ़ प्रन्थ की विवेचना के सामने मान्य न हो सका। उसने काज्य का सर्वाङ्गपूर्ण विवेचन उपस्थित कर ऐसे मतों के लिए अवकाश ही न रहने दिया।

# काव्य के वाद

# हिन्दी में आधुनिक साहित्यिक वादों का क्रमिक-उत्थान

श्रिभ्याभुनिक हिन्दीकाव्य प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य से विषयवस्तु, भाव, भाषा, छन्द ग्रौर शैली की दृष्टि से सर्वथा नवीन है । ऐसी साहित्यिक क्रान्ति हिन्दी के लिए तो क्या किसी भी भाषा के लिए श्रभूतपूर्व है। ]



व्रजमाषा काव्य-परम्परा

(१) यह परम्परा इस समय भी क्षीगा रूप से चलती रही । श्रीघर पाठक द्वारा प्रव-तित स्वच्छन्द मार्ग ध्रब भी नहीं चला।

द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ीबोली की काव्य-परम्परा मुख्य-तया चली। परन्तू इस काव्य की इति-वृत्तात्नकता व रुक्षता की प्रतिकिया के फल-स्वरूप मैथिलीशररा गुप्त भ्रादि ने स्वच्छन्द मार्गे का प्रहरा किया।

गुप्त जी म्रादि ने खडीबोली काव्य पदलालित्य, कल्पना का रंग, भावों की व्यंजना, वेदना,विवृति ग्रौर शब्दप्रयोग विचित्रता ग्रादि का समावेश कर स्वाभाविक, स्व-च्छन्द मार्ग का प्रशस्त कर ही रहे थे कि

गुप्त जी ने स्वाभा-विक मार्ग का निर्माण प्रारम्भ ही किया था कि हिन्दी-कवि रवीन्द्र के प्रभाव से छाया-वादी मार्ग के राही बन गये । यह बना-बनाया मार्ग उन्हें मिल गया। फलतः हिन्दी कविता रूढ़ियों की भ्रनुकृति में तथा वादों की दलदल में जा फँसी ।

छायावाद की प्रति-िक्रया में उपयोगिता कालक्ष्यलेकर प्रग-तिवाद उठा । उसने मार्क्सवाद का पल्ला पकड़ा, जिससे यह एक वादग्रस्त हो गया। इसकी प्रतिक्रिया में ग्रब सच्चे प्रगतिवाद की श्रावान उठने लगी है। इसके लिए प्रयोग

प्रारम्भ हो गये है। वे

प्रयोगवादी हए।

### स्वच्छन्द्र[हाद (Romanticism)

मनुष्य की माषा एक सामजिक संगठन होने के कारए। स्थायी संस्था है। भाषा का स्थायित्व ही उसकी उपयोगिता बढ़ाता है। भाषा ही हमारे पारम्परिक व्यवहार की साधिका है। ग्रतः पण्डितों तथा वैयाकरएों का यह प्रयत्न रहता है कि भाषा में नवीनता या परिवर्तन न श्राने पावे। इस सबके होते हुए भी भाषाविज्ञान हमें यही बताता है कि भाषा का वेग अनियन्त्रित है। भाषा का हमारे दैनिक जीवन से प्रत्यक्ष लगाव है, रात-दिन के काम-काजों में वह हमारी सहचरी है। ग्रान्तरिक गूढ़ सन्देश भाषा के माध्यम द्वारा ही प्रकाश में ग्राते है। ऐसी अवस्था में अविन की तरह भाषा भी परिवर्तनशील ठहरती है।

यदि भाषा में यह परिवर्तनशीलता या विकासशीलता न होवे तो क्षेत्रा उसमें वह सजीवता हमें मिळ सकती है जिसकी कि साहित्यज्ञ खोज में रहा करते है ? कदापि नहीं । वह एक बन्द सरोवर के पानी की तरह ताजगीरिहत होगी । संसार की न जाने कितनी भाषाएँ अपने वैभव और उत्कर्ष के चरम शिखर पर पहुँचकर जड़ता के बोफ से दब गई; तब उनकी मंवृद्धि भी उनके जीवन की रक्षा न कर सकी, क्योंकि उनमें गतिशीलता का प्राग्यतत्त्व शेष न रह गया था। संसार की भाषाओं के इतिहास में इस प्रकार के उदाहरणों की कमी नहीं है। हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भिक युगों में भी यही बात देखने में आती है। पण्डितों और विद्वानों की प्रौड़ भाषा सदा ही पीछे छूटती रही और लोक में स्वाभाविक गित से फजने-फूलने वाली वाण्याराएँ कमशः आ-आकर प्रतिष्ठित होती रहीं। आचार्य शुक्त के शब्दों में— "प्राकृत के पुराने रूपों से लगी अपभ्रंश जब लद्धड़ होने लगी तब 'शिष्ट-काव्य' प्रचलिन देशी भाषाओं से शिक्त प्राप्त करके ही आगे बढ़ सका।"

जो बात भाषा के सम्बन्ध में ऊपर कही गई है, भावों के विषय में भी लागू होती है। भावों का—वैसे तो—अपना स्वरूप चिरनवीन और सदा मर्मस्पर्शी होता है परन्तु जब साहित्यिक पण्डित भाषा की तरह भावों के क्षेत्र में भी सीमाबद्ध होकर आकर्षणहीन हो जाते हैं तो भावों का चमत्कार निस्तेज होकर मन्द पड़ जाता है। भावों का अनन्तलोक ही साहित्य का प्राण्ण है। जब परम्परागत रूढ़ियों और परिपाटियों का जाल इतना सघन हो जाता है कि उसकी चित्रता में भावक्षेत्र तक उलक्षकर निष्प्राण्ण होने लगता है तो साहित्यिक-सिन्नपात की वह शोचनीय दशा सामने आती है जिसके उद्धार में नवीन प्रतिभाशाली कि ही समर्थ होते है।

विद्वत्समाज की गूढ़ साहित्यिक कृतियाँ जब रूढ़ियों के पक्क में धँस-कर निश्चल एवं गतिहीन हो जाती हैं तब भी लोक की ग्रपढ़ जनता में लोक-गीतों की दिव्य मनोहारी छटा ग्रपने स्वाभाविक विकास के कारण मदमाती चाल से ठुमुकती है। जीवन के साक्षात् सम्बन्धों के कारण उद्भूत रमणीय भावावली प्रचलित चालू भाषा में ग्रलंकृत हो ग्रागे ग्राती है; जिसके कारण यह इतनी शोभाशाली होकर व्यापकता प्राप्त करती है ग्रीर साहित्यिकता के पद पर ग्रभिषिकत हो जाती है।

जिन प्रतिभाशाली कि वियों में पंडितों की बँधी हुई रूढ़ियों से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतन्त्र क्षेत्र में विचरण करने की यह प्रवृत्ति लक्षित होती है, वे ही स्वच्छन्दतावादी क व कहाते है, और नवीन साहित्य के निर्माता के पद पर अधिष्ठित होते है। उनकी कृतियों लोकानुमोदित शैली में सार्वभौमिक भाव-भूमिकाओं में अग्रसर होती हैं।

यह काव्यगत कान्ति का श्रपना श्रटल नियम है । प्रत्येक भाषा के साहित्यिक इतिहास में इस प्रकार की यवस्था श्राती है; तब प्रकृति के स्वाभाविक नियमों के बल से काव्यारमा रूढ़ियों के जाल की काटकर स्वतन्त्र वातावरण में उन्मुक्त हो विचरण करती है। इसी कारण सच्चे स्वच्छन्दतावादी कवियों की वाणी में वह ग्राकर्षण होता है जो लोक को भावविभोर कर गद्गद-कण्ठ कर देता है।

स्वच्छन्दतावादी कवि का प्रधान कर्तृत्व यह होता है कि वह लोक-प्रचलित स्वाभाविक भावधारा के ढलान की नाना ग्रन्तभू मियों को परखकर काव्य के स्वरूप का पुनर्विधान करे।

स्वच्छन्दतावादी किवयों की सर्वाधिक विशेषता काव्य-प्रतिभा है । रूढ़िगत अनुकरराप्रियता उनमें नहीं होती। पुरातन काव्य-भण्डार के अनुशीलन से उनकी प्रतिभा एक सुनिश्चित लीक का अनुसररा नहीं करती अपितु नवीन प्रेरणा पाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष लोकानुभव उन्हें वह स्फूर्ति प्रदान करता है जिसके बल पर उनका काव्य अलौकिक नवीनता धारण करता है।

परन्तु एक बात सुनिश्चित है। प्रतिक्रिया के रूप में उठने वाले इतर साहित्यिक वादों से स्वच्छन्दतावाद को पृथक् रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी महत्ता इसी में है कि यह साहित्यिक सामञ्जस्य के रूप में उद्भूत होता है, ग्रन्थ-प्रतिक्रिया के रूप में वैपरीत्य की सीमारेखा को नहीं पहुँचता। ग्रस्तु!

समाहाररूपेए। प्राकृतिक स्वच्छन्दतावाद की रूपरेखा को निम्न प्रकार रखा जा सकता है:—

- (i) इसमें वे ही ग्रिभव्यञ्जना प्रणालियाँ स्वीकृत की जाती हैं जिनका स्वभावतया लोकसामान्य में विकास हो चुका है क्यों कि उन्हीं में सार्वजनिक मन रमण पाता है। जनसाधारण जिस रीति से ग्रपने भावों को ढालता ग्रा रहा है स्वच्छन्दता वादी कि उन्हीं को ग्रपनाता है। लोकगीतों की लय इस दिशा में पथप्रदर्शन करती है।
- (ii) प्रकृति के स्वरूपनिरीक्षणा में लोकपरिचिति तथा रागात्मकता

का किव को खूब ध्यान रहता है । अर्थात् स्वच्छन्दतावादी किवता में लोकपरिचित प्राकृतिक दृश्यों और पशु-पिक्षयों का ही समावेश रहता है। अपरिचित पेड़-पौदों और नदी-पर्वतों से उसे अजब नहीं बनाया जाता। सर्वसाधारण लोगों के हृदय का जिन पेड़-पौदों, लता-गुल्मों, पशु-पिक्षयों और इतर प्राकृतिक विभूतियों से राग हो चुका है, उन्हें ही इसमें स्थान दिया जाता है। वर्तमान छायावादी किवता में ऊपर की दोनों विशेषताओं का अभाव है। इसी कारण उक्त काव्य का लोक में वैसा स्वागत न हुआ जैसा होना आवश्यक था। और इसीलिए उसमें नवीनता की प्रचुर मात्रा के होने पर भी वह स्वच्छन्दतावादी काव्य के अन्तर्गत नहीं।

(iii) उक्त दोनों विशेषताओं के अतिरिक्त सबसे अनोक्षी बात इस काव्य में भावों की उद्भावना के सम्बन्ध की है। इसमें बँधी- बँधाई बहुशः प्रथित भावावली का पौनःपुत्येन पिष्टपेषएा नहीं किया जाता अपितु लोकरिच का प्राकृतिक रुभान जिन मार्मिक भावों की ओर रहता है उनकी अन्तर्भू मियों को परखकर उनसे सुसंगत भावों की नई-नई उड़ान को लेकर किय आगे बढ़ता है। इन भावों की मनोहारिता में नित्य नवीनता के दर्शन होते हैं; और अपने स्वतन्त्र विकास की गति के कारएा स्वच्छन्दतावाद की रस्य परिधि को अलंकृत करते हैं।

संसार के साहित्य के इतिहासों पर दृष्टि डालने से हमें यह भी पता चलेगा कि स्वच्छन्दतावाद अपने आप में कोई वादगत वस्तु नहीं। वस्तुतस्तु इसे काव्य की गति की एक स्वाभाविक कोटि मान सकते हैं; क्योंकि स्वच्छन्दतावाद का मूल तत्त्व ऐसी काव्यगत मौलिकता है जिसका समादर लोक में भाव और शैली की अनुकूलता के कारण होता है। अतः काव्य की धारा अपने वेग में नवस्फूर्ति लाने के लिए समय-समय

पर इस प्रकार के 'प्रपातों की संयोजना स्वभावतः करती रहती है। फलतः इसे विशिष्ट विचारधारा के ग्राग्रह से समुत्यन्त शुद्ध वाद के रूप में नहीं लिया जा सकता। हमारे हिन्दी-साहित्य में कबीर की स्वच्छन्द मौलिकता प्रसिद्ध है; परन्तु उनकी काव्यधारा ग्रपने समय की किसी रूढ़ काव्यधारा के समानान्तर न थी। माधुर्यभाव से ब्रह्म को प्रियतम (माशूक) मानकर भावोद्गार प्रविश्वत करने में इन्होंने विशेष सूक्ष-वूक्ष का परिचय दिया। ग्रामिव्यञ्जन की प्रणाली इनकी वही थी जो उस समय सौभाग्य से काव्य ग्रौर लोक दोनों में प्रचलित थी। ग्रतः कबीरदास जी के सम्बन्ध में यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने प्रचलित काव्यधारा से पृथक् ग्रपना नया मार्ग निकाला तो भी उनकी स्वच्छन्दवादिता ग्रंशतः स्वीकार करनी पड़ती है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भी स्वच्छन्दवादिता के प्रकृत लक्षण के अन्तर्गत नहीं आ सकते। नवीन काव्यधारा के प्रथम उत्थान में इन्होंने भावक्षेत्र में नवीनता का परिचय अवश्य दिया। काव्य के पुराने विषय रीतिकालीन थे, लोगों को उनमें रुचि न रह गई थी। इन्होंने काव्य में नवीन विषयों का समावेश कर लोकजीवन के मेल में बिठाया। परन्तु काव्य की विधान-प्रणाली को इन्होंने रीतिकालीन ही रखा। अतः केवलमात्र भावदृष्टिया ही वे स्वच्छन्दतावादी कहे जा सकते हैं।

श्रच्छी स्वच्छन्दविता के दर्शन हमें काव्य की नूतन धारा के द्वितीय उत्थान में होते हैं। प्राचीन रीतिकालीन कविता रसों और अवंकारों के उवाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही होती थी। छन्द भी लगभग पिने-चूने रहते थे। उस सीमित परिपाटी में कवियों को अपनी प्रतिभा का आलोक फैला सकने का स्वच्छन्दतापूर्वक अवकाश न था। जैसा कि कहा जाता है कि भारतेन्द्र बाबू भी इस स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं ला सकें, यद्यपि उनकी प्रतिभा अवश्य ही नवीनता-सम्पन्ध थी। सर्वप्रथम श्रीधर पाठक ने "एकान्तवासी योगी" विकाला। इसमें स्वच्छन्दतावाद की सम्यूर्ण विश्वेषताओं का रुचिर एवं मनोज्ञ समावेश मिला—

- (क) इसकी भाषा और लय वहीं भी जिसे लोक अपनाकर चल रहा था, अर्थात् खड़ीबोली तथा प्रचलित छन्दों की तर्ज ।
- (ख) मावदृष्टचा भी किसी के प्रेम में योगी हो जाने की कल्पना "सार्वभीम-मार्मिकता" से परिपूर्ण थी।

श्रत: यह स्पष्टतया स्वीकार किया जायेगा कि भाषा, शैली श्रीर माव नीनों की दृष्टि से पाठक जी का उपक्रम सर्वेषा नवीन एवं कौशल-पूर्ण श्रीर लोकरिच के श्रनुकुल था।

परन्तु पाठक जी द्वारा प्रशस्त दिशा में हिन्दी-काव्य-घारा चल न सकी। इनके सहयोगियों में रामनरेश त्रिपाठी जी का ही नाम लिया जा सकता है। इसका क़ारण यह या कि संस्कृत-साहित्य की पिछली परिपाटी कें संस्कारों को लेकर आने वाले आचार्य महानीरप्रसाद द्विवेदी जी हमारे साहित्य के कणंघार के पद पर प्रतिष्ठित हुए। इनके प्रभाव के कारण रीतिकालीन परिपाटी के जाल से हिन्दी-काव्य ने मुक्ति पाई; पर संस्कृत-साहित्य की वाद की परम्पराओं से सम्बन्ध न त्यागा जा सका। फलतः तथाक्षित द्विवेदीयुगीन इतिवृत्तात्मकता, गद्यवत् रक्षता और बाह्यार्थ-निरूपकता का चलन हुआ।

तृतीय उत्थान में हिन्दी-काव्य-धारा इसी की प्रतिक्रिया में चलकर विदेशी अनुकृत रूढ़ियों और वादों में जा फेंसी। यह प्रवृत्ति निःसन्देह धारवार्य्यकर सिद्ध हुई। यदि प्रतिक्रिया का धावेय इसना उप न होता तो राजनरेश किपाठी, मैथिनीशरण गुप्त और मुकुटघर पांडे धादि हारा स्वाधाविकरीत्या विकसित की जा रही हिन्दी-काव्य-धारा, जिसमें स्वच्छ-व्यतस्थाद का सम्यक् धानास था, के ही देशेन तृतीय उत्थान में होते। इस अवस्था में तृतीय उत्थान की कविता वैदेशिक साहित्य के प्रभाव की उनहती हुई कासी घटा से भाच्छादित न दीखती। हुमारे साहित्य की वायारा वनी-बनायी एक प्रशाक्ती में एकबारमी वह पड़ी, स्वा-

गुष्त जी, त्रिपाठी जी और पाँडे जी जिस स्वामाविक काव्यधारा को स्वच्छन्दतापूर्वक द्यागे बढ़ा रहे थे उसमें निम्न विशेषताएँ योः—

- (i) इनके काव्यों की भावभूमि जगत् और जीवन के विस्तृत क्षेत्रों से गृहीत थी।
- (३३) ये प्रकृति के सामान्य, असामान्य सभी लोक-परिचय रूपों का समावेश अपने काव्य में कर रहे थे।
- (iii) श्रीर भाषा को माँजकर उसकी श्रिभव्यञ्जनशैली में लाक्षाण्-कता, चित्रोपमता श्रीर सूक्ष्मता भर रहे थे।

यह सब स्वच्छन्दता के पथ पर स्वाभाविक गति मे हो रहा था, झतः स्वच्छन्दतावाद के निकट समका जा सकता है।

अब, जबिक छायावादी-रहस्यवादी ज्वरों की संक्रमणता कुछ कम हुई है तो काब्य की गति के नियामक नियमों के अनुसार छायावादी प्रभाव की प्रतिक्रिया सामने आई। उसके भावतत्त्व और शैलीतत्त्व दोनों में ही अपूर्णता दीखने लगी; अतः वायवीय भाववस्तु और सूक्ष्म एवं सीमित काव्योपादानों के स्थान पर व्यवहाराश्रित सामाजिक जीवन की मूर्त अनुभूतियाँ तथा सुनिदिचत बौद्धिक घारणाएँ, मूर्त-सघन विविध काव्यसामग्री के साथ आग्रहपूर्वक सामने लायी जाने लगी। प्राचार्य शुक्ल के निष्कर्षों के अनुसार तृतीय उत्थान में खड़ीबोली की काब्य-धारा निम्न तीन धाराओं में बही:—

- (१) द्विवेदीकाल की ऋमदा: विस्तृत स्रौर परिष्कृत होती हुई भरा।
- (२) छायाबाद कही जाने वाली घारा।
- (३) और स्वाभाविक रक्छन्दता को लेकर चलती हुई भारा। इसमें स्वच्छन्दता को लेकर चलने वाली तीसरी धारा के लेखकों श्रें दो श्रेरिएयाँ स्पष्टतया प्रतीत होती है। प्रथम कदा के कवि सचेष्ट होकर सामाजिक और राजनैतिक प्रयोजन के साम्यदादी जीवन-दर्शन

की न्याख्या और प्रचार-प्रसार में तत्पर हैं। ये 'प्रगतिवादी' नाम से अभिहित हैं। दूसरे प्रकार के किव राजनैतिक गितविधियों के प्रति सजग रहते हुए भी साहित्यिक जीवन को ही प्रधान बनाकर काव्य की वस्तु और शैली-विधान में परीक्षणात्मक प्रयोग करते चले जा रहे हैं। ये प्रयोगवादी किव (Empericist) हैं। इनका साहित्यिक रूप ही प्रधान है, किसी राजनैतिक बन्धन में नहीं बँधे। इनका मुख्य आग्रह काव्य की वस्तु और शैली में निरन्तर नवीन प्रयोग करते चले जाना है। नूतनता से इन्हें विशेष मोह रहता है।

इस समय हमारी हिन्दी-किवता पर से में छायावाद का खुमार उतर चुका है श्रीर प्रगतिवादियों तथा प्रयोगवादियों का ही बोलबाला है। प्रगतिवादी किवयों का तो स्पष्टतया उद्घोषित लक्ष्य भौतिक है, ग्रतः यहाँ उनके विषय में विचार करना ग्रभीष्ट नहीं। प्रयोगवादी शुद्ध साहित्यिक हैं, ग्रतः उनकी गतिविधि की परीक्षा इस दृष्टि से करनी भावश्यक है कि वे कहाँ तक शुद्ध स्वच्छन्दतावाद के मार्ग में ग्रग्रसर है। क्योंकि यह बात ऊपर कही गई है कि शुद्ध स्वच्छन्दतावाद ही काव्यगत मन्थरत को दूर कर उसे स्वस्थ गति प्रदान करता है।

काव्य के क्षेत्र में यों तो सदा-सर्वत्र नूतन प्रयोग होते रहे हैं और उनका महत्व भी रहा ही है परन्तु हिन्दी में इस समय इस दृष्टि के किव विशेष रूप से नर्वान भ्रन्वेषगों और प्रयोगों में तल्लीन हैं। इसका कारण यही है कि छायावाद के विपरीत चरम सीमा तक जाकर दिला देने की लालसा उनमें प्रवल है। भ्रतः वे छायावाद की स्वीकृत-विशेष-ताभ्रों के सामने सर्वथा विपरीत भावना वाली मान्यताएँ क्रमशः रखते चले जा रहे हैं। छायावाद सौन्दर्य-बोध को जिस कोमलता एवं मसु- ग्राता की सीमा में बाँषकर रखना चाहता है इसे वह स्वीकार नहीं करते। उनकी दृष्टि में सौन्दर्य-बोध ज्यापक भावना से प्रहण करना उचित है। जीवन में कोमल भीर रक्ष, स्थूल भीर सूक्ष्म सभी भाते हैं,

ग्रतः सौन्दर्यं भी ग्रपने रूप में सर्वत्र व्यापक है। छायावादियों की रोमानी सौन्दर्य-सत्ता काल्पनिक, भावगत श्रौर एकदेशीय है। वर्तमान जीवन विचार के प्रत्येक क्षेत्र में सन्देहवादी है, प्रत्येक पुरातन रूढ़ कल्पना सन्देह की शाएा पर रखी जा रही है; तब रोमानी-सौन्दर्य-बोध ही क्योंकर अपने पुराने रूप में स्वीकार कर लिया जाय ? ग्रतः उनकी दृष्टि में सौन्दर्यं की चेतना ग्रत्यन्त व्यापक ग्रौर गत्यात्मक है, जो जीवन के साथ विकास पाती रहती है। जैसे मधुर ग्रौर कोमल उसके रूप हैं उसी तरह ग्रनधड़ ग्रौर परुष भी।

इसी प्रकार प्रयोगवादी यहाँ तक ग्रागे बढ़ते हैं कि सभी पुराने काव्योपादानों को ग्रनायास ग्रमान्य ठहराते हैं। ग्रौर पुराने कि जिस भावुकता से वस्तु को लेने के ग्रादी हो गये थे उसके विपरीत ये सुद्ध वस्तु-गत दृष्टिकोएा से ही वस्तु को प्रस्तुत करते हैं; उस पर अपने मन की रंगत नहीं चढ़ाते। वस्तु को वस्तुगत रूप में ही देखने के कारए वे यह भी ग्रावश्यक मानते हैं कि उसे यथातथ्य रूप में ही ग्रिक्कृत किया जाय। फलतः प्रयोगवादियों में जो ग्रन्तमुंख किव हैं वे ग्रपने ग्रन्तस् की उलभनों को यथातथ्य रूप में ही प्रस्तुत करते हैं; जो ग्रवश्य ही ग्रस्फट ग्रौर दुरूहता के दोष से युक्त होती हैं।

इसके श्रतिरिक्त मनोविज्ञान, राजनीतिकशास्त्र श्रीर भौतिक विज्ञान श्रादि के श्रध्ययन से उद्भूत व निष्पन्न बौद्धिक धारएग्रीं को श्रपने काव्य का मुख्य उपादान बनाते हैं। इसके कारएा उनकी कविता में कठिन बौद्धिकता छाई रहती है।

भावतत्त्व के ही समान वे शैली-विज्ञान में भी सवैथा नवीन प्रयोगों की लड़ी लगा देते हैं। भाषा के एकान्त व्यक्तिगत प्रयोगों तक का साहस करते हैं, जिससे भाषा की उपयोगिता का मूल तत्त्व —सार्वजनी-नता—ही विनष्ट हो जाती है। प्रेषणीयता के लिये साधारणीकरण जैसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को भ्रपनी चुन में भ्रसमीचीन समक त्याग देते हैं, जिससे मानव-सुन्नभ सह-अनुभूति की मान्यता के उपयोग से विश्वत होकर "विशेष" को साधारण रूप में प्रस्तुत न कर विशेष रूप में ही रखते हैं। छन्द का विधान तो उनके लिये कोई महत्त्व रखता ही नहीं। संक्षेप में उनकी कविता का सैद्धान्तिक धाधार निम्न प्रकार ढूँढा का सकता है:—

- (i) प्रयोगवादी पुरातन काव्योपकरणों को अमान्य ठहराकर नवीन की सोज में लग्ने रहते हैं।
- (ii) वस्तुगत दृष्टिकोंश के कारण यथातथ्य चित्रण का आग्रह करते हैं।
- (क्षेत्रं) काव्य में से रागात्मकता के सर्वमान्य तत्त्व को इटाकर बुद्धि-तत्त्व को प्रमुखना से प्रतिष्ठित करते हैं।
- (iv) भाषा और छन्द-विधान में वैयक्तिक प्रयोगों की बहुलता से नवीनता नाने का प्रयत्न करते हैं।

इन अद्भृत उपक्रमों के कारण उनकी कविता दुष्ह से दुष्हतर होती जाती है। ऐसी अवस्था में हम यह दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि अयोगवादी कविता सच्चे स्वच्छन्दतावाद से कोसों दूर है। यह एक प्रतिक्रिया की भावना से वादगत आग्रह के पक्क में फँसी हुई है। स्वाभाष्टिकता का इसमें कुछ भी स्थान नहीं। नवीनता की खोज की घुन में चचीन प्रयोगों के) ही उद्देश बनाकर छायावादी मान्यताओं की विपरीत विद्या में भागी चली जा रही है। अतः इसमें हमें केवल काव्यगत तस्यों का कमविपर्यमात्र दीखता है। योजनानुसार किसी मुसज्जित कमरे की सम्भा को अस्त-व्यस्त रूप में बखेरकर यह कहना कि हमने इसे नके स्था में व्यवस्थित क्रियक है और यह भी एक कम है, कुछ जैवता नहीं; केवल लाकिक चमस्कार-सा भासित होता है।

## **छायावाद: रहस्यवाद**

जब किसी साहित्यिक क्षेत्र में किवयों की साम्र्हिक प्रवृत्ति, चरम सीमाओं का स्पर्श करने लगती है, तब प्रगति के श्रीभलाषी किवयों के

प्रतिकियाओं का विक्रवेषण मन में एक प्रकार का विक्षोभ-सा जागृत हो उठता है। अन्त में यह विक्षोभ निर्वाघ ऐका-

न्तिक उत्कटता के कारण श्रसहा हो जाता है, श्रीर ये कवि स्वतन्त्र काव्यधारा को जन्म देने

के लिए आगे बढ़ते हैं। इनके मन में स्वभावतः प्रतिक्रिया की भावना होती हैं जिससे यह नवोत्यित काव्यधारा भी ववीन ऐकान्तिक वाद की दलदल में जा सती है। इस कम से साहित्य के इतिहास में प्रति-क्रियाओं के फनस्वरूप उठने वाली काव्यधाराओं की उत्पत्ति होती रहती है।

सच्चे काव्यममंत्र इन बाराओं की अल्पकालिकता से परिचित होते हैं, वे किसी वादग्रस्त धारा का प्रलानहीं पकड़ते, अपितु स्वच्छन्द काव्य-मार्गों का ही अनुसरण करते हैं। अतः उनके काव्य में सौम्य रुचिरता के दर्शन होते हैं। और वही काव्य स्थायी साहित्य का रूप धारण करता है। साहित्य की गति की स्वस्थता का लक्षण स्वतन्त्र प्रतिभा की प्रेरणा से चलनेवाले इन्हीं कवि-पुङ्कवों के कौशल में लिक्षत होता है। तथाच इन्हीं के प्रताप से वादग्रम्त धारा के साथ-साथ काव्य की निर्मल धारा भी बहती रहती है।

उधर कुछ फुटकर लोग अपनी सामान्य बुद्धि के कौशल से नवीन एवं पुरानी काव्यचाराओं में रूढ़ियों को खोजकर काव्य-रचना के सरल कारमूसों का आविष्कार करते रहते हैं, श्रीर उनके बल पर कृतियों के ढेर लगा कागृज और स्याही के दाम बढ़ाते हैं। इनके घरेलू उपचार से रूढ़िग्रस्त किता भी जीवित दिखाई देती है। इस प्रकार साहित्य के काव्य-क्षेत्र में वादमूलक, स्वच्छन्द और रूढ़िग्रस्त तीनों प्रकार की घाराएँ साथ-साथ प्रवाहित होती हुई चली जाती हैं।

हमारे हिन्दी-साहित्य की गति भी, ऐकान्तिक प्रतिक्रियाभ्रों की प्रेरगात्रों द्वारा समय-समय पर उद्भूत होने वाले वादों से, प्रभावित हुई है। प्रतिवर्तनों (Reactions) की लम्बी शृङ्खला में विकास का कम भी ग्रसन्दिग्व रूप से पाया ही जाता है; क्योंकि सजीव गति का निश्चित परिएाम 'विकास' ही होता है। द्विवेदी-युग में पुराने ढरें की रीति-कालीन कविता की प्रतिक्रिया में खड़ीबोली की बाह्यार्थनिरूपक श्रौर इतिवृत्तात्मक कविता का चलन हुग्रा था। तदनन्तर नई घारा के तृतीय उत्थान के साथ सूक्ष्म स्वानुभूतिनिरूपकता को लेकरचलने वाली छायावादी काव्यघारा का जन्म, विकास और यौवन सामने आया, और श्रव इसके भावप्रधान वायवीपन से उकताकर भौतिक मानों को प्रश्रय देने वाली प्रगतिवादी घारा बह चली है। इन एक के बाद एक उठने वाली घाराश्रों की प्रवृत्तियों को यदि ग्रामने-सामने रखा जाय तो हम बड़े ग्राश्चर्य के साथ देखेंगे कि पूर्व धारा की प्रतिक्रिया में उत्तर धारा किस तीव्रता एवं श्राग्रह के साथ दूर तक गई। निम्न चित्र हमारे कथन की प्रामाशिकता को स्पष्ट कर सकेगा:-

|                     | छायावादः रहस्यवाद                        |                                        |                                                    |                                            |                                          |                                                 |                                     |                                            |                                                            | १५३                          |                                    |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| प्रमतिवादी काब्य    | १. सुनिहिचतविषया।                        | २. जन-सम्पर्कमे श्राने                 | रे. सर्वेथा नई शैलियों में<br>छंदबंधन से मक्त होकर | ४. वस्तुप्रधाना भौर<br>भौतिक मानों से परी- | क्षिता ।<br>भ्र. व्यावहारिक बोली में।    | ६. परमाजित व्यवहारी-<br>पयोगी भाषा में।         | ७. परिमार्जित नव-नव-<br>सँनी गंग्यन | राजा-रुपुरता ।<br>ट. यथाथेवादानुगामिनी     | ६ <sub>.</sub> स्थूलोन्मुखी ।<br>१० पलायनवादकी प्रति-      | िकया में सम्भूता।            | 1005                               |
| छायावादी काब्य      | र. परिसीमितंत्रिषया।                     | २. कवि-सम्प्रदाय में ही<br>प्रवस्थिता। | ३. नई ग्रीलयों व छन्दों में<br>ससज्जिता            | ४, भावप्रधाना व स्वा-                      | मुभूति-निरूपिका।<br>४. ललित खडीबोली में। | ६. सरस-कोमल-कान्त-पदा-<br>वलीसंवलिता।           | ७. अभिध्यउजन की नवीन                | शालयात युन्ता।<br>द. मादशेवाद से प्रभाविता | <ol> <li>वायवीपन व सूक्ष्मता के<br/>आग्रह वाली।</li> </ol> | १०, द्विवेदीकालीन इतिवृत्ता- | त्मकता का अत्यानवा<br>में सम्भूता। |
| द्विवेदीयुगीन काव्य | १. श्रनेक विषयस्पर्जी ।                  | २. जन-सम्पक्षेत्राली ।                 | ३. प्राचीन शैलियों व<br>इस्टों में समक्तिता।       | ४. इतिवृत्तारिमका एवं                      | बाह्याथानकापका।<br>४. रक्ष खड़ीबोली में  | ६. श्रपरिमार्जित-शुष्क-<br>खड़ेपन से युक्त भाषा |                                     |                                            |                                                            |                              |                                    |
| रीतिकालीन काव्य     | <ol> <li>शुङ्गारिक विषयों में</li> </ol> | पारसामिता।<br>२. दरबार-लालिता ।        | ३. रूढ्यस्ता ।                                     |                                            | ५. व्रजभाषा में।                         | ६. सरस-कोमल-कान्त-<br>पदावली-संवलिता।           |                                     |                                            |                                                            |                              |                                    |

इस निबन्ध का विषय छायावाद है। हिन्दी में छायावाद के चलन के जो कारण कहे जाते हैं वे प्रतिक्रिया-मूलक हैं। ऊपर के चित्र के तुलनात्मक ग्रध्ययन से यह बात स्पष्ट हो छायावादी काष्य भी प्रति- जायगी। दिवेदी-कालीन कविता ग्रपनी इति-क्रिया रूप में हमारे वृत्तात्मकता तथा ग्रपरिमार्जित भाषा के कारण यहाँ चाा रक्ष ग्रीर निष्प्राण थी। इसी की प्रतिक्रिया में छायावाद उठा। सुश्री महादेवी जी वर्मा ने इसी बात को इन शब्दों में स्वीकार किया है—''उसके ( छायावाद के ) जन्म से प्रथम कविता के बन्धन सीमा तक पहुँच चुके थे ग्रीर सृष्टि के बाह्याकार पर इतना श्रधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्यता का हृदय ग्रपनी ग्रमिव्यक्ति के लिए रो उठा।" छायावादी काव्य का वेग इतना उग्र था कि उसने भाव, भाषा ग्रीर शैली में एक-साथ सहसा ग्रामूलचूल शतप्रतिशत कान्ति ला दी। ऐसी सर्वतोमुखी क्रान्ति हमारे साहित्य में ग्रश्च तपूर्व थी। इसके लिए तात्कालिक हिन्दी-संसार तैयार न था;

हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि द्वितीय उत्थान के ग्रन्त में बंगला तथा श्रंग्रेजी साहित्य से परिचित लोग, तथा व्रजभाषा काव्यमर्मज्ञ भी,

इसी कारए। वह उसे बहुत देर में ग्रहए। कर सका।

खुयावादी प्रशृत्ति के समान रूप से खड़ीबोली की किविता में पद-प्रारम्भ केसमय हमारे लालित्य, कल्पना की उड़ान, श्रिभिव्यंजना का काब्य की स्थिति चमत्कार तथा शैलीवैचित्र्य की कभी का श्रनु-भव करने लगे थे। इस कभी की पूर्ति की श्राकां-

क्षास्वरूप हिन्दी-कविता को सुष्ठुरूप में परिमार्जित करते हुए उसे भावमयी एवं मार्मिक बनाने का काम मैथिलीशरए। गुप्त श्रीर मुकुटघर पाण्डेंय ने प्रारम्भ कर दिया था। इसे देखकर यह निश्चय से कहा जा सकता था कि हिन्दी-कविता शीघ्र ही नाना विषयस्पर्शी भावमूमियों पर चलकर कल्पना व संवेदना के योग से नूतन व्यञ्जक शैली में सम्य-कतया प्रस्फुटित हो सकेगी। शुक्ल जी ने कहा है- "छायावाद के पहलें नये-नये मार्मिक विषयों की हिन्दी-कविता प्रवृत्त होती भा रही थी। कसर थी तो ग्रावश्यक ग्रौर व्यञ्जक शैली की, कल्पना ग्रौर सुविदना के ग्रधिक योग की । तात्पर्य यह कि छायावाद जिस ग्राकांक्षा का परिशाम था उसका लक्ष्य केवल ग्रमिव्यञ्जना की रोचक प्रणाली का विकास था जो धीरे-धीरे ग्रपने स्वतन्त्र ढरें पर श्री मैथिलीशरए। गुप्त, मुकुटधर, पाण्डेय ग्रादि के द्वारा हो रहा था।" परन्तु इधर रवीन्द्रनाथ ठाकूर की पाश्चात्य ग्राध्यात्मिक रहस्यवाद के हंग की

की धारा वह चली

द्वायावाद के चये-बनाये 'गीताञ्जलि' तथा बंगीय भाषा में ईसाई सन्तों मार्ग पर हमारे काव्य के छायाभास (Phantasmata) श्रीर योरुपीय काव्यक्षेत्र में प्रवर्तित ग्रध्यात्मिक प्रतीक-वाद (Symbolism) की श्रनुकृति में

निर्मित होने वाली वंग भाषा कवितास्रों को देखकर कुछ लोग उसी तरह चलने के लिए उतावले हो गये। इसके श्रतिरिक्त उस समय भारतीय जनसमाज की मनीवृत्ति दासत्व की भावना से भ्राकान्त थी भौर बौद्धिक ह्रास की सी अवस्था उपस्थित थी। श्रीर बातों की तरह श्रंग्रेज़ी व योर-पीय साहित्य भी निर्विवादरूपेण अनुकरणीय माना जाता था। श्रतः उसकी अन्धी नकल करने की क्षगता से बढ़कर मौलिक नुतनता का ग्रीर ग्रन्छा प्रमाण क्या दिया जा सकता था ? इस प्रकार हमारे ग्रनेक कविजन बंगीय भाषा में प्रचलित नाम-छायावाद-को ही लेकर उसी ग्रनुकरण में कविताएँ करने लगे।

छायावादी काव्यधारा का समय १६१३ से १६३६ तक माना जाता है। यह सम्पूर्ण गीतिकाव्य है। इसका प्रारम्भ 'प्रसाद' के 'ग्रांसू' ग्रीर मुमित्रानन्दन पन्त की 'वीराा' से समभना चाहिये।
'क्षायावाद' शब्द का इस कविता का नाम छायावाद क्यों पड़ा, यह
इतिहास भी विचारगीय है। विभिन्न विद्वान् भिन्नभिन्न प्रकार से इसका उल्लेख करते है:—

(i) म्राचार्य शुक्ल के मत से तुरीयावस्था में पहुँचे हुए सामको की म्राध्यात्मिक अनुभवों को प्रकट करने वाली वाणी के म्राच्यात्मिक याद्यात्म में जो किवता की जाती थी वह 'रहस्य-वाद' के म्रन्तगंत समभी जाती थी। यह किवता उक्त रहस्य-मय ज्ञान का रूपकों में म्राभानमात्र दे पाती थी। म्रतः यह ज्ञान छाया (Phantasmata) कहाया।

बंगदेशस्य ब्रह्म-समाज में उक्त वाराि के अनुकरसा में जो गीत बने वे 'छायावाद' कहाये। पीछे यह शब्द वहाँ के साहित्यिक क्षेत्र में होता हुआ अपने यहाँ हिन्दी में आया।

- (ii) कुछ विद्वानों का कथन है कि गीताञ्जलि तथा अंग्रेज़ी रोमाण्टिक कवियों की कविताश्रों की नकल में बनने वाली हिन्दी किक ताश्रों में उनकी छाया को देखकर किसी ने व्यंग्यरूप से इसे छायावाद कहा जो बाद को वास्तविक हो गया।
  - (iii) बाद के कुछ विद्वान् व्याख्याताओं ने उस कविता को छायावादी कहा जिसमें कवि प्रकृति में अपनी ही सप्राण् छाया देखता हुग्रा चैतन्यारोपरा कर भावाभिव्यंजन करता है।

ग्रस्तु ! उपर्युक्त बातों से इतना तो सरलता से अनुमान किया जा सकता है कि प्रारम्भ में चलने वाले इन किवयों के सामने छायावाद का कोई स्पष्ट रूप न था। छायावाद नाम के छायावादी काष्यधारा श्रन्तर्गत श्रटपटी रहम्यात्मकता, ग्रिम्ब्यंजन का विकासकाम के लाक्षरिंगक वैचित्र्य, वस्तु-विन्यास की विश्वं खलता, मधुमयी कल्पना और चित्रमयी भाषा को ही समका जाता था। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति चित्रमयी भाषा में अनेकविच वासनात्मक प्रेमोद्गार प्रकट करने मात्र को ही काव्य समक्ता जाने लगा। प्रारम्भ की इसी प्रवृत्ति को लक्ष्य कर आचार्य स्यामसुन्दरदास ने लिखा—"यह मान लेना कि जो मुगमता से दूसरों की समक्त में न आ सके अथवा जिसमें विभिन्न या विपरीत भावों के द्योतक शब्दों का साहचर्य स्थापित किया जाय ऐसी किवता प्रतिभा की एकमात्र द्योतक है, कहां तक अनुचित या अगभव है, इसके कहने की आवश्यकता नहीं है।" बाद को ज्यों-च्यों छायावादी किव अपनी शैली और भावुकता में प्रौढ़ होते गये त्यो-त्यों इस यारा में रुचिरता आती गई और प्रसाद, पन्त, निराला के उत्कृष्ट काव्यों के दर्शन हुए; जिसके कारण यह हिन्दी-साहित्य में सक्षम काव्यधारा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इस धारा के विकासक्रम को निम्न प्रकार रखा जा सकता है:—

- (1) प्रारम्भिकावस्था—श्रिषकां किंवता श्रस्पष्ट और बंगीय एवं श्रंग्रेजी रोमाण्टिक काव्य की भड़ी नकल के रूप में होने लगी। जो कविता समक्ष में न श्रावे वही छायावादी समक्षी जाने लगी। जनता एवं समाजीचवां में एस प्रकार की कविता की तीव श्रालोचना की गई।
- (ii) प्रौढ़ावस्था—सिद्ध ग्रौर सच्ने किवयों की निरन्तर लगन के कारण इसके स्वरूप का परिचय जनता को होने लगा ग्रौर इस शैली की नवीनता जाती रही।
- (iii) चरमोन्नति—ग्रन्त में वह समय भी ग्राया जब इस काव्य-प्रग्गाली का एकछत्र राज्य हो गया। 'कामायनी' जैसे महाकाव्य तथा 'पथिक' 'ग्रन्थि' 'निशीथ' ग्रौर

#### काव्य के वाद

'राम की शक्ति पुजा' जैसे कथाकाव्य श्रौर प्रभूत मात्रा में इतर मुक्तक-काव्य भी सामने ग्राये। छायापाद का ग्रंग्रेजी पर्याय कोई नहीं है। रहस्यवाद को ग्रंग्रेजी के Mysticism कहते है। छायाबाद ग्राघुनिक काव्य (जो १६१३ के बाद की गीतात्मक कविता के रूप में सामने श्राधानक हिन्दी-कविता ग्राता है) की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति श्रीर द्वायाबाद है। इसकी अनेक अवान्तर प्रवृत्तियाँ भी है; रहस्यवाद उनमें से एक है। ग्राधुनिक हिन्दी-क्रविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम निम्न प्रकार रख सकते हैं:—

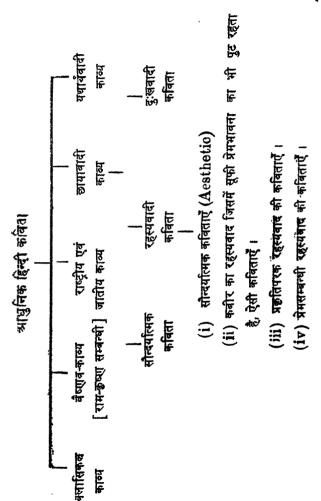

सुमित्रानन्दन पन्त की 'वीएगा' से समभना चाहिये।

'ह्यायावाद' शब्द का इस कविता का नाम छायावाद क्यों पड़ा, यह

इतिहास भी विचारगीय है। विभिन्न विद्वान् भिन्नभिन्न प्रकार से इसका उल्लेख करते हैं:—

(i) म्राचार्य शुक्ल के मत से तुरीयावस्था में पहुँचे हुए साधको की म्राध्यात्मिक अनुभवों को प्रकट करने वाली वाएगि के म्रनुकरण पर योख्प में जो कविता की जाती थी वह 'रहस्य-वाद' के म्रन्तर्गत समभी जाती थी। यह कविता उक्त रहस्य-मय ज्ञान का रूपकों में म्राभासमात्र दे पाती थी। म्रतः यह ज्ञान छाया (Phantasmata) कहाया।

बंगदेशस्य ब्रह्म-समाज में उक्त वागाि के अनुकरण में जो गीत बने वे 'छायावाद' कहाये। पीछे यह शब्द वहाँ के साहित्यिक क्षेत्र में होता हुआ अपने यहाँ हिन्दी में आया।

- (ii) कुछ विद्वानों का कथन है कि गीताञ्जलि तथा अंग्रेज़ी रोमाष्टिक कवियों की कविताओं की नकल में बनने वाली हिन्दी कवि-ताओं में उनकी छाया को देखकर किसी ने व्यंग्यरूप से इसे छायावाद कहा जो बाद को वास्तविक हो गया।
  - (iii) बाद के कुछ विद्वान् व्याख्याताओं ने उस कविता को छायावादी कहा जिसमें किव प्रकृति में अपनी ही सप्राण् छाया देखता हुआ चैतन्यारोपण कर भावाभिव्यंजन करता है।

श्रस्तु ! उपर्यु क्त बातों से इतना तो सरलता से अनुमान किया जा सकता है कि प्रारम्भ में चलने वाले इन कवियों के सामने छायावाद का कोई स्पष्ट रूप न था। छायावाद नाम के छायावादी कान्यधारा अन्तर्गत अटपटी रहस्यात्मकता, अभिव्यंजन का विकासक्रम के लाक्षिशाक वैचित्र्य, वस्तु-विन्यास की र्ववशृंखलता, मधुमयी कल्पना और चित्रमयी भाषा को ही समका जाता था। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति चित्रमयी भाषा में अनेकविच वासनात्मक प्रेमोद्गार प्रकट करने मात्र को ही काव्य समका जाने लगा। प्रारम्भ की इसी प्रवृत्ति को लक्ष्य कर आचार्य स्यामसुन्दरदास ने लिखा—"यह मान लेना कि जो सुगमता से दूसरों की समक्ष में न आ सके अथवा जिसमें विभिन्न या विपरीत भावों के द्योतक शब्दों का साहचर्य स्थापित किया जाय ऐसी किवता प्रतिभा की एकमात्र द्योतक है, कहां तक अनुचित या अगभव है, इसके कहने की आवश्यकता नहीं है।" बाद को ज्यों-ज्यों छायावादी किव अपनी शैली और भावुकता में प्रौढ़ होते गये त्यों-त्यों इस धारा में रुचिरता आती गई और प्रसाद, पन्त, निराला के उन्कृष्ट काव्यों के दर्शन हुए; जिसके कारण यह हिन्दी-साहित्य में सक्षम काव्यधारा के ख्या सकता है:—

- (i) प्रारम्भिकावस्था— श्रधिकां का किंवता श्रस्पष्ट श्रीर बंगीय एवं श्रंग्रेजी रोमाण्टिक काव्य की भद्दी नकल के रूप में होने लगी। जो कविता समक्ष में न श्रावे वही छायावादी समक्षी जाने लगी। जनता एवं समालोचकों में उस प्रकार की कविता की तीन्न श्रालोचना की गई।
- (ii) प्रौढ़ावस्था—सिद्ध थ्रौर सच्ने कवियों की निरन्तर लगन के कारण इसके स्वरूप का परिचय जनता को होने लगा थ्रौर इस शैली की नवीनता जाती रही।
- (iii) चरमोन्नति—ग्रन्त में वह समय भी आया जब इस काव्य-प्रगाली का एकछत्र राज्य हो गया । 'कामायनी' जैसे महाकाव्य तथा 'पथिक' 'ग्रन्थि' 'निशीथ' ग्रौर

'राम की शवित पूजां जैसे कथाकाव्य श्रौर प्रभत मात्रा में इतर मुक्तक-काव्य भी सामने ग्राये। छायावाद का अंग्रेजी पर्याय कोई नहीं है। रहस्यवाद को अंग्रेजी े Mysticism कहते है। छायाबाद ग्राघुनिक काञ्य (जो १६१३ के बाद की गीतात्मक कविता के रूप में सामने अप्राप्तानक हिन्दी-कविता आता है) की एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रवित्त है। इसकी अनेक अधान्तर प्रवृत्तियाँ भी है; श्रीर छायावाद रहस्यवाद उनमें से एक है। ग्राधुनिक हिन्दी-कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम निम्न प्रकार रख सकते है:-

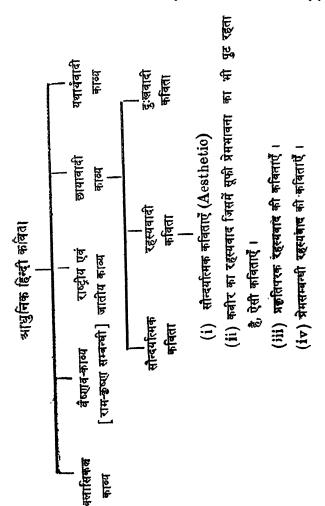

अब हमें देखना है कि आधुनिक काव्य के अन्तर्गत "छायावाद" से क्या तात्पर्य है ? यद्यपि अनेक विद्वान् छायावाद की एक विशिष्ट भावपद्धति को मानकर उसे स्वतन्त्र काव्य-

कुष्यावाद का स्वरूप धारा के रूप में ग्रहण करते हैं, तो भी श्राचार्य श्रीर श्रर्थ शुक्ल उसे एक काव्य-शैली मात्र स्वीकार करते हैं; श्रीर 'रहस्यवाद' उनके मत में

डायावाद का विषयगत पक्ष है। इस हिसाब से छायावादी शैली सें 'रहस्यवाद' से बाहर के विषय भी श्रा जाते हैं। यहाँ पर हम इस गहन विवाद में न पड़कर केवल 'छायावाद' शब्द से गृहीत होने वाले तथ्य का विक्लेषण करते हैं। इस शब्द का प्रयोग दो श्रथों में होता है। प्रथमत: वह काव्य वस्तु को प्रकट करता है श्रीर दूसरे में शैली को। इस प्रकार इसके निम्न दो शर्थ हए:—

- (ं) छायावाद [वस्तुपरक रहस्यवाशी कविता]—वह कविता जिसमें किव अज्ञात श्रीर असीम प्रियतम को श्रालम्बन मानकर श्रत्यन्त वित्रमयी भाषा में प्रेम की विविध प्रकार से व्यंजना करता है।
- (ii) छायावाद [शैलीपरक प्रतीक पद्धति पर चलने वाली किवता]—वह काव्यशैली जिसमें प्ररत्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन होता है। अर्थात्
  - [क] प्रस्तुत के स्थान पर भ्रप्रस्तुत की छाया का कथन किया जाता है
  - [ख] परन्तु यह श्रप्रस्तुत की छाया ऐसी होती है 'जो प्रस्तुत की व्यंञ्जना करने में समर्थ होती है।

यहाँ पर वस्तुपरक रहस्यवाद की छायावादी और प्रतीक पद्धति पर चलने वाली छायावादी किवाग्रीं का क्रमशः उदाहरण दिया जाता है:—

(१) रहस्यवादः--

कि मैं मतवाली इवर-उधर प्रिय मेरा अलबेला-सा है।

××

उतरो श्रव पलकों में पाहुन

 $\times$   $\times$   $\times$ 

वोखा भी हूँ मैं तुन्हारी रागिनी भी हूँ।

× × ×

र्र नुमसे हूँ अखण्ड सुहागिनी भी हूँ।

जाने किस जीवन की सुधि ले, लहराती श्राती मधु बबार।

—महादेवी।

श्वि स्पित । वंरा नर्तन सुन्दर

श्रालोक तिभिर क्ति-श्रसित चीर ,
सागर गर्जन रुनसुन मक्षीर ।
उदता सन्मा में श्रलक आल ,
मेघों में मुलरित किर्किण-स्वर ।
रिव शशि तेरे श्रवतंस लील ,
सीमन्त जिटत तारक श्रमील ।
चपला विश्रम स्मित इन्द्रभनुष ,
हिमकण बन करते स्वेद-निकर ।
प्रप्सरि नेरा नर्तन सुन्दर !

---महादेवी ।

प्रा] मौन रही हार—

निय पथ पर चलती,

सब कहते श्रङ्गार।

कथ-कथा कर कङ्कथा, प्रिय,

किय्-िकय् रव किङ्कियां। रखन-रखन नृपुर, उर लाज, लौट रिष्कियां ; श्रीर मुखर पायल स्वर करें बार बार; श्रिय पथ पर चलती, सब कहते श्रङ्कार! शब्द सुना हो, तो श्रब लौट कहाँ जालें ? उन चरणों को छोड़, श्रीर शरख कहाँ पालें ?— बजे सके उर के इस सुर के 'सब-तार। श्रिय पथ पर चलती, सब कहते श्रङ्कार। — निराला।

(२) छायावाद:--

उठ-उठ लघु-लघु लोल लहर!
करुखा की नव श्रॅंगहाई सी
मलयानिल की परकाई ती
इस स्ने तट पर ब्रिटक छहर
शोतल कोमल चिर कम्पन सी
दुर्लेलित हठीले बचपन सी
त् लौट कहाँ जाती है री—
यह खेल खेल ले ठहर-ठहर!
उठ-उठ गिर-गिर फिर-फिर श्रानी,
नितंत पद्चिह्न बना जाती,
सिकता में रेलाएँ उमार—
भर जाती श्रपनी तरल सिहरं।
त् भूल न री पंकल वन में,
जीवन के इस सनेपन में

## श्रो प्यार-पुलक से भरी दुलक श्रा चूम पुलिन के विरस श्रवर।

पहले हम छायावाद की वस्तुपरक रहस्यवादी कविता ध्रर्थात् रहस्यवाद को लेने हैं। मानव के मन में ध्रात्मा-परमात्मा ध्रौर जीवन-मरगा के प्रदन ग्रनादि काल से उठते रहे हैं।

रहस्यवाद शब्द का यह उसकी स्वाभाविक जिज्ञामा के विषय है।
श्वागमन तथा उसका प्रत्येक जाति, देश के साधकों ने इस दिशा मे
प्रयत्न किया है; श्रीर उन्हें सफलता भी
मिली है। उन्होंने श्वन्तःसाधना द्वारा परम-

सत्ता का रहस्यपूर्ण श्रन्भव किया। सभी सावक इस विषय में एकमन हैं कि वह श्रनुभव अत्यिक गृह्य एवं श्रनिवंचनीय है। अथव उसके श्रलौकिक होने के कारण उसका रहस्यमय दोना स्वाभाविक है। उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। सगुणोपासक सुरदास ने भी यही कहा है—

## श्रविगत गति कछु कहत न श्रामै; ज्यों गूँगे मीठे फल को रस श्रन्तरगत ही भावै।

जिन भाषकों ने (जैसे कबीर श्रादि ने) उसे प्रकट करना चाहा उनकी वाएा।—वह वागात्मक चेष्टा—ग्राटपटी एवं रहस्यपूर्ण हो गई। श्रतः वह रहस्यवादी नाम से श्रभिहित होने लगी। प्रारम्भ में यह नाम धार्मिक क्षेत्र में ही चलता रहा। इसका श्रंग्रेजी पर्याय Mysticism है। जो My धातु से बना है श्रीर जिसका ग्रंथे चुप रहना होता है। श्रतः श्रनिवंचनीयता इसके जन्म के साथ ही से लगी हुई है। तब इसका प्रयोग दिचित्र रहस्त्रवादी कर्मकाण्डी विधियों के लिए ही होता था. बाद को विधिष्ट साधकों से विज्ञात श्रनुभव, ज्ञान श्रीर साहित्य के लिए स्वावहत होने लगा। श्रंग्रेजों ने यहाँ श्राकर श्रीपनिषदिक ज्ञान को श्रपने साहित्य की परिपाटी पर रहस्यवादी कहा। हमारे साहित्य में यह शब्द श्रीयावाद के साथ श्रवतीर्ण हुग्रा। यद्यपि हमारे यहाँ परमसत्ता-सम्बन्धी

रहस्यानुभूति तथा तत्सम्बन्धी साहित्य की कमी नही है तो भी वर्तमान में यह शब्द श्रीर किवता अपने रूप में एक विशिष्ट परिभाषा को लिये हुए है। प्राचीन सिद्धों, नाथों श्रीर सन्तों की वाणी 'साम्प्रदायिक रहस्यवाद' में गिनी जायेगी, क्योंकि वह तत्तत् सम्प्रदायों की साधना पर श्राश्रित होकर उनकी विशिष्ट भावनाश्रों, मान्यताश्रों श्रीर परिभाषाश्रों को लिए हुये है। रहस्यदादी किवता, ज्ञान श्रीर कर्मकाण्ड सभी का गूलाबार परमसत्ता-सम्बन्धी रहस्यात्मक श्रनुभव है। यदि इस श्रनुभव की व्यञ्जना, लोकसामान्य सहजानुभूति के श्राधार पर (चाहे वहाँ उदात्त श्राध्यात्मक श्रनुभूति न भी हो) वर्तमान छायावादी शैली से की जायेगी तो वह रहस्यवादी किवता के श्रन्तर्गत समभनी चाहिये।

इसके विपरीत महादेवी जी रहस्यवाद को छायावाद का विषयगत पक्ष न मानकर अनुभूति के उत्तर सीपान के रूप में स्वीकार करती हैं। अर्थात् छायावाद रहस्यवाद का परस्पर में अधरोत्तरसोपान सम्बन्ध है। उनकी यह भी मान्यता है कि रहस्यवादी काव्य की अविन्छिन धारा हमारे वाङ्मय में वेदों और उपनिषदों से लेकर चली आ रही है। उनके तत्सम्बन्धी शब्द निम्न प्रकार हैं:—

"म्राज गीत में हम जिसे रहस्यवाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं वह इन सबकी विशेषताओं से युक्त होने पर भी उन सबसे भिन्न है। उसने परा विद्या की ग्रपायिवता ली, वेदान्त के श्रद्धैत की छायामात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेंम से तीवता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाव-सूत्र में बाँधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण श्रवलम्ब दे सका, उसे पाथिव प्रेम के ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदयमय ग्रौर हृदय को मस्तिष्कमय बना सका।"

कहा यह जाता है कि व्यक्तित्व की तीन अवस्थाएँ हो सकती हैं। प्रथमावस्था म व्यक्ति स्वप्राग् की साधना में रत होते हैं। द्वितीय में सहानुभृति का श्राधार

समस्त जगत् में स्वप्रागा को देखने बाले आते द्यायावादो कवियों की है स्रीर तीसरी स्रवस्था में महाप्राण के विस्तार की अनुभूति को स्व श्रौर चराचर में पाने वाले हैं। पिछली दो भ्रवस्थाएँ

सर्वात्मवाद की दार्शनिक भूमि पर ग्रवस्थित हैं ग्रौर बुद्धि द्वारा सहज-रूपेरा प्राह्य हैं; पर भ्राध्यात्मिक साधना द्वारा तुरीयावस्था वाले साधकों के लिए अनुभूतिजन्य भी है। इसके अतिरिक्त सभी साधक यह भी मानते हैं कि परमसत्ता का साक्षात् ग्रनुभव बाह्य जगत् से ऐन्द्रिक वृत्तियों को समेटने पर ही होता है। ऐसी साधना सिद्ध सन्तों मे तो देखी जाती है, छायावादी श्राधुनिक कवियों में नही । प्रतः यह मानना पड़ता है कि श्राघुनिक कवियों की रहस्यात्मक प्रेरगा सर्वात्मवाद की ग्राध्यात्मिक ग्रनुभूति से उद्भूत नहीं । वह अभिव्यक्ति का प्रकार है जिसका स्रापार ग्रवचेतन में स्थित कुण्ठाग्रों को बताया गया है। यह तथ्य प्रारम्भिक अवस्थायों में श्रोर भी दृढ़ता के साथ लागू होता है। श्राचार्य शुक्ल ने इस मिथ्या अनूभति को कल्पित बताते हुवे इसकी सचाई में सन्देह प्रकट किया है और तीन्न समालोचना की है-' काव्य की प्रकृत पद्धित तो यह है कि वस्तु-योजना चाहे लोकोत्तर हो पर भावानुभूति का स्वरूप सच्चा श्रर्थात् स्वाभाविक वासनाजन्य हो। भावानुभुत्ति का स्वरूप भी यदि कल्पित होगा तो हृदय से उसका सम्बन्ध क्या रहेगा ? भाषानुभूति भी यदि ऐसी होगी जैसी नहीं हुन्ना करनी तो सचाई (Sinceri y) कहाँ रहेगी ?"

शुक्ल जी की यह भी मान्यता है कि रहस्यवादी कविता का चलन सर्वथा ग्राधुनिक है। तथाकथित प्राचीन रहस्यवादी कविता रहस्यवाद

के वर्तमान लक्षरा के अन्तर्गत नहीं आती। कबीर ग्रादि की रहस्यवादी उक्तियों में प्राचीन तथा ग्रवीचीन जो तल्लीनता हम पाते हैं वह ग्राधुनिक रहस्यवादी कविता कवियों की रहस्यमयी वागी में नहीं। उसका में भेद

प्रधान कारए। ग्रस्पष्टता है। श्रीर यह श्रस्पप्टता इसलिए श्रीर भी स्वाभाविक है कि श्राधुनिक रहस्यवादी किव के पास श्रनुभूति की गहराई नहीं; उसका प्रयास बौद्धिक है। जायसी श्रीर कबीर की किविता के पृष्ठ में श्रनुभूति है; उनका काव्य हृदय की रसघारा से सिक्त होने के कारए। हमें श्रानन्दविभोर कर देना है। एक-दो उदाहरए। लीजिये.—

नैहरवा हमको नहिं भावें
साई की नगरी परम सुन्दर, जहाँ कोई जाइ न आयें।
चाँद सुरुज पवन न पानी, को सन्देश पहुँचावें।
दरद यह साँई को सुनावें — कबीर ॥
चकई री! चित चरन सरोवर जहाँ न मिलन वियाग।
निसिदिन राम-राम की वर्षा, भय रुज नहिं दुख सोग।
— सरदास।

मैं गिरधर रंग राती, सैंयां मैं० ॥ टेक ॥
पचरंग चोला पहर सखी मैं, भिरमिट खेलन जाती ।
श्रीह भिरमिट माँ मिल्यो साँवरो, खोल मिली तन गाती ।
—सीरा ।

इस प्रकार इतना तो असन्दिग्धरूपेण स्पप्ट है ही कि आत्सा-परमात्मा-सम्बन्धी जो किवता हमारे यहाँ सदा से होती चली आई है उसमें और आधुनिक रहस्यवादी किवता में भारी अन्तर है। ऐसा होने पर रहस्यवादी किवता के दो भेद करने पड़ेंगे:—

(i) प्राचीन रहस्यवादी काव्य-

[क] सच्ची म्राध्यात्मिक म्रनुभूति पर म्राघारित था। [स] वासनात्मक प्रेमतत्त्व उसमें शामिल नहीं था। [ग] साम्प्रदायिक सिद्धान्नों भ्रौर मान्यताम्रों की पृट रहती थी।

- (ii) आधुनिक रहस्यवादी कविता:—
  - [क] विषय-वस्तु परमतत्त्व से सम्बन्धित होती है पर प्रेमतत्त्व की गहरी पूट भी होती है ।
  - [ख] वासना की भलक रहती है।
  - [ग] कल्पनात्मक ग्रनुभूति व मन की छलना पर ग्राधारित है।
  - [घ] पश्चिमी रहस्यवादी काव्य-परम्परा से प्रभावित रहती है।

रहस्यवादी किवताओं का विभाजन भी किया जाता है । रहस्य-वादियों के मत में रहस्यानुभूति आत्मा की अन्तिहित प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति की तीवता के आधार पर जिज्ञासु या रहस्यवादी काज्य का किव की मनःस्थिति बदलती रह सकती है। अवस्थाओं के आधार विविध विश्व की लीलामय गतिविधियों को पर विभाजन देखकर कभी उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है। कभी-कभी उसकी आत्मा में उस मूलशक्ति से मिलने की अदम्य लालसा जागृत होती है और उसे अपने प्रियतम से एकाकार होने की सुखद अनुभूति होती है। इन्हीं बातों के आधार पर उक्त किवताओं का विषय-विभाजन निम्न प्रकार सम्भव है:—

- परमसना के सम्बन्ध में जिज्ञासामयी अवस्था का अभि-व्यञ्जन करने वाले गीत:—
  - [क] सजिन कीन तम में परिचित सा
    सुधि सा ज्ञाया सा श्राता ?
    सूने में सिस्मत चितवन से,
    जीवन दीप जला जाता !—महादेवी।
  - [ख] कनक से दिन मोती सी रात, सुनहत्ती साँक गुलाबी प्रात।

मिटाता रंगता बारम्बार, कौन जग का वह चित्राधार ?—महादेवी ।

- [ग] तेरे घर के द्वार बहुत हैं किससे होकर श्राऊँ मैं।
  सब द्वारों पर भीड़ ख़बी है कैसे भीतर जाऊँ मैं।।
  —मैथिजीशरण ।
- [ब] केशत्र कहि न जाय का कित्ये।
  देखत तब रचना विचित्र श्रीत समुक्ति मन-हि-मन रहिये।
  श्रून्य भीति पर चित्र रंग नहिं तनु बिनु लिखा चितेरे।
  ——तस्रीटास।
- [ङ] कैसी बजी बीन ?

  हृदय में कौन जो छेड़ता बांसुरी ?

  हुई ज्योत्स्नामयी श्रखिल मायापुरी

  लीन सुर सिंबल में मैं बन रही मीन ।—निराला ।
- २. मिलन की ग्राकांक्षा जागृत होने पर उस परमसत्ता से मिलनाकांक्षा का व्याञ्जित करने वाले गीतः—
  - [क] हाँ सिख आश्रो बाँह खोल हम बगकर गर्ले जुड़ा लें प्राय फिर तुम तम में में प्रियतम में हो जावें दत अन्तर्धान !
  - हो जावें द्रुत अन्तर्थान !
    [ख] फिर विकल हैं प्राण मेरे!
    तोड़ दो यह चितिज मैं भी
    देख लूँ उस ग्रोर क्या है?
    जा रहे जिस पन्थ से युग
    करुप उसका छोर क्या है!
    क्यों मुक्ते प्राचीर बन कर
    ग्राज मेरे स्वास चेरे!

- [ग] वं दिन कब आवेंगे माइ

  जा कारनि हम देह घरी है मिलिबी श्रक्त लगाइ।
  हों जान् जु हिलि-मिलि खेल् तन-मन प्रान लगाइ॥
  या कामना करो परिप्रन समस्थ हो रामराइ॥ —कबीर।
- ३. विरह-वेदना अनुभव होने लगती है। इस विरहानुभूति की ध्यञ्जना करनेवाले गीन:—

  - [ख] तुम बिन हो जाता जीवन का सारा काव्य ग्रसार । उस बिन मेरा दु:ख सूना मुक्त बिन वह सुषमा भीकी ॥—महादेवी
  - [ग] ये सब स्फुलिंग हैं मेरी उस ज्यालामयी जलन के।
    कुछ शेष चिन्द हैं केवल मेरे उस महामिलन के।—प्रसाद।
- ४. प्रियतम से मिलन की कल्पना कर ली जाती है। इस संयोगा-- बस्था के सुख के अभिव्यञ्जक गीत:—
  - [क] नयनन की कीर कोठरी पुतली पलंग विद्याय । पलकन की चिक डारि के पिय को लीन्ह विठाय ।।—कवीर
  - [ख] मोविया बरसै रौरे देशवा दिनराती

    मुरुली शब्द सुनि मन श्रानन्द भयो, जोति बरे दिनराती।

     ऋतीर।
    - [ग] फैलते हैं सान्ध्य नभ में, भाव मेरे ही रँगीले

तिमर की दीपावित है
रोम मेरे पतक गीते —महादेवी

[घ] सियाराममय सत्र जग जानी । करौँ प्रकान मोरि जुग पानो । —तुलसी ।

रहस्यवादी काव्य की कुछ ग्रपनी रूढियाँ भी जड़ पकड़ गई हैं; वे हमें निम्न प्रकार मिलेंगी:—

- (i) वासनात्मक प्रग्योद्गार।
- रहस्य वादी काव्य की (ii) वेदना विवृति ।
  - रूदियाँ (iii) सौन्दर्य सघटन ।
    - (iv) मधुवर्यातिरेक।
- (v) ग्रतृंप्तिव्यञ्जना।
- (vi) श्रवसाद, विषाद ग्रौर नैराश्य की भावना ।

विभिन्न विद्वानों ने रहस्यवाद को लक्षणों के अन्तर्गत बाँधने की चंघ्टा की है। उसका स्वरूप हृदयङ्गम करने के लिए ये लक्षण सहायक

हैं। उन्हें हम यहाँ देते हैं:--

रहस्यवाद के १. श्राचार्य स्थामसुन्दरदास छायावाद वस्ता श्रीर रहस्यवाद वस्तुतः एक दूसरे के पर्याय है श्रीर काव्य के विषय से सम्बन्ध रखते हैं, शैली या भाषा से नहीं। ग्रज्ञात ग्रीर ग्रव्यक्त सत्ता के प्रति जिसमें भाव प्रकट किए जाते हैं वही कविता रहस्यवाद की कही जा सकती है।

- व्यक्त जगत् में परोक्ष की मनुमूति का ग्रिमव्यञ्जन रहस्यवाद है।
- ३. रहस्यवाद कविता की शैलीविशिष्ट हुँहै, जिसमें इस विविध चराचर के मूल में विद्यमान कारणभूत रहस्यमयी चेतनसत्ता पर मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके प्रति अनुराग जिनत आरमसमपंख की भावना का अभिन्यक्त्वन किया जाता है।

- ४. प्रो॰ नागेन्द्र—बहिरंग जीवन से सिमटकर जब किय की चेतना ने अन्तरङ्ग में प्रवेश किया तो कुछ बौद्धिक जिज्ञासाएँ जीवन भीर मरगा सम्बन्धी, प्रकृति श्रौर पुरुष सम्बन्धी, ग्रात्मा ग्रौर विश्वात्मा सम्बन्धी—काव्य में ग्रा जाना सम्भव ही था, ग्रीर वे ग्राईं। उसके चिन्तनस्वरूप रहस्यवादी कविता उद्भूत हुई।
- ४. गंगाप्रसाद पाएडेय "सारांशतः रहस्यवाद हृदय की वह दिव्य अनुभूति है, जिसके भावावेश में प्राणी अपने ससीम और पाथिव अस्तित्व से उस प्रसीम एवं स्विगिक "महा अस्तित्व" के साथ एकात्मता का अनुभव करने लगता है।"
- ६. रामकुमार वर्मा—रहस्यवाद ब्रात्मा की उम ध्रन्तिहत प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य ग्रीर खलौिकक शक्ति से श्रपना शांत निश्छल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है ग्रीर यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ ग्रन्तर नहीं रह जाता।
- ७. सुश्रीमहादेवी वर्मा—"जब प्रकृति की श्रनेकरूपता में, परिवर्तनशील विभिन्तता में, किव ने एक ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर किसी श्रसीम चेतन श्रौर दूसरा उसके ससीम हृदय में समाया हुआ था तब प्रकृति का एक-एक श्रंश एक श्रलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा। परन्तु इस सम्बन्ध में मानव-हृदय की सारी प्यास न बुक्त सकी, क्योंकि मानवीय सम्बन्धों में जब तक अनुराग-जित श्रात्मविसर्जन का भाव नहीं घुल जाता तब तक वे सरस महीं हो पाते श्रौर जब तक यह मधुरता सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हृदय का श्रभाव नहीं दूर होता। इसी से इस श्रनेकरूपता के कारए पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का श्रारोपण कर उसके निकट श्रात्म- निवेदन कर देना इन काव्य का दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के कारए। रहस्यवाद का नाम दिया गया।"

यहाँ तक हमने छायाबाद के विषयगत अर्थ रहस्यवाद का परिचय कराया। अब उसके शैली सम्बन्धी अर्थ का विवेचन करते हैं। शैलीपरक या प्रतीक-पद्धति पर की गई छायाबादी किवता की मुख्य-मुख्य प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार हैं:—

- [१] कला पक्षीय प्रवृत्तियाः —
- (क) प्रस्तुत प्रसंग के स्थान पर उसकी व्यञ्जना करने वाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान रहता है। प्रर्थात् अन्योक्ति-पद्धित का धाश्रय ग्रह्ण किया जाता है। पन्त ने निम्न कविता में 'बीज' के प्रतीक द्वारा—'जीवित बन्धनों को सहन नहीं कर सकता; ग्रतः ऐ मानव उठ !—इस तथ्य का व्यञ्जन किया है—

- (स) वाचक पदों के स्थान पर लाक्षिशिक पदों की प्रचुरता रहती है। ये लाक्षिशिक पद अधिकतर ग्राभ्यंतर प्रभावसाम्य के ग्रावार पर रखे जाते है। उदाहरशास्त्र रूपः —
  - (i) यौवनकाल के स्थान पर ऊषा।

    प्रिथा ,, ,, ,, मुकुल।

    मानसिक क्षोभ ,, ,, ,, भंकार।
    भाव-तरंग ,, ,, ,, भंकार।

X

विषाद के स्थान पर छाया। भाव-प्रवाह " "संगीत, इत्यादि।

(ii) उठ उठ री लघु-लघु लोल लहर!
करुणा की नव श्रंगहाई सी
मलयानिल की परछाई सी
इस सूने तट पर छिटक छहर

इस छायावादी कविता में एकाकी जीवन की करुएा-कसक की ज्यंजना है। कवि मधुमय स्मृतियों की लहरों का श्राह्मान कर जीवन में सरसता का संचार करना चाहता है। इसमें लाक्षिएाक प्रयोग निम्न प्रकार है:—

स्रानन्दमयी स्मृतिस्रों के स्थान पर "लहर"। एकाकी खिन्न जीवन " " "सूना तट"।

श्रप्राप्त हास विलास श्रीर सम्पन्नता के स्थान पर "पंकज बन"।

(ग) साम्य-भावना के ही भ्राधार पर उपमा, उत्प्रेक्षा भ्रौर रूपकों का प्रयोग बहुलता से किया जाता है। यह साम्य-भावना रूप व श्राकार के भ्राधार पर न होकर प्रभाव-साम्य के भ्राधार पर रखी जाती है। भ्राचार्य शृक्ल ने — "श्राभ्यन्तर भावसाम्य के भ्राधार पर लाक्षिणिक भ्रौर व्यंजनात्मक पद्धित का प्रगल्भ भ्रौर प्रचुर विकास छायावादी काव्य-शैली की भ्रसली विशेषता—" बताया है। इसके प्रचुर प्रयोग के कारण ही इस काव्य में दुरूहता बढ़ गई है।

(घ) मूर्त्त के लिए अमूर्त्त उपमानों का प्रयोग भी विशेष रूप से

प्रचलित है। छायावाद की वायवीय-प्रवृत्ति का यह परिग्णाम है। उदाहरण के लिए ---

- (i) बिखरीं श्रलकें ज्यों तर्क जाल । —कामायनी ।
- (11) मन्द पवन के मोको से
  लहराते कालंबाल,
  कविया के मानस की मृदुल,
  करूपना के सं जाल । निराला।
- (iii) थी श्रनन्त की गोद स्टश जो विस्तृत गुहा वहां रमणीय। —कामायनी।
- (iv) वह इष्टदेन के मिन्दर की पूजा सी,
  वह दीर शिखा सी शान्त, भाव में जीन,
  वह दूर काज-तायडव की स्मृति रेखा सी,
  वह दूरे तरु की छुटी जता-सी दीन—
  दिजत भारत की विधवा है। —िनराजा।
- (ङ) प्रभाव-साम्य के ग्राधार पर चित्रमय विशेषणों का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे चित्रमय विशेषण थोड़े में ही मार्मिक चित्र उप-स्थित कर देते है:—
  - (i) तारे के लिए स्तब्ध विश्व के श्रपलक विस्मय।

    निर्फर ,, ,, मूक गिरिवर का मुखरित गान।

    मारुत ,, ,, नभ की निःसीम हिलोर।

    "बाप्" ,, श्रस्थिशेष ! मांसहीन !
  - (ii) एक विस्मृति का स्तूप श्रचेत, ज्योति का धुँ घला सा प्रतिविम्ब। श्रौर जड्ता की जीवन-राशि, सफलता का सं≉ितत विलम्ब। —कामायनी

X

यहाँ पर मनु भ्रपना परिचय प्रथम मिलन के भ्रवसर पर श्रद्धा को दे रहे हैं।

- (च) मानवीकरराप्रधान लाक्षरिएक प्रयोगों के लिये भी छायावादी कवि का विशेष ग्राग्रह रहता है:—
  - (i) धीरे-धीरे उत्तर चितिज से आ वसन्त रजनी !

    तारकमय नव वेणी-बन्धन
    शीश-फूल कर शशि का नूतन,
    रिम-वल्य सित धन अवगुर्युट,
    मुक्ताहल अविराम बिद्धा दे चितवन से अपनी !
    पुलकिती आ वसन्त रजनी ! —महादेवी !
  - (ii) प्वन पी रहा था शब्दों को निर्जनता की उखड़ी सांस

- [२] भावपक्षीय प्रवृत्तियाँ:---
- (क) स्वानुभृतिनिरूपकता।
- (ख) सौन्दर्योपासना एवं श्रृगारिकता
- (ग) वायवीयपन (सूक्ष्मता की स्रोर स्रग्रसर रहना)।
- (घ) कल्पना की प्रधानता।

यह बात कही गई है कि सन् १९१३ से छायावादी प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा। हमारे देश की तात्कालिक राजनैतिक, सामाजिक एवं मनो-वैज्ञानिक परिस्थितियो की छानबीन करने पर इयावाद की मृत प्रवृत्ति पता चलेगा कि संवेदनशोल कविको प्रन्तम् ख

कायावाद का मूल प्रकृति पता चलगा कि सवदनशाल काव का अन्तमु ल भीर उसका कारण हो जाने के अतिरिक्त और कोई अन्य मार्ग शेष ही न था। नव-चैतन्य का स्पन्दन प्रारम्भ

हो चका था, चारों ग्रोर जागृति के लक्षरा मुँह उठा रहे थे; यद्यपि उसकी स्पष्ट दिशा के विषय में सर्वथा घुँघलापन था। प्रथम विश्वयद्ध में ग्रंगेजों की विजय ने भारतीय समाज के मन में ग्रंगेजी सत्ता की अविचल स्थिति श्रौर भ्रजेयता की छाप को दृढ़ता से बिठा दिया। भ्रतः राजनैतिक क्षेत्र में उद्बुद्ध ग्रौर कर्तृत्वाकांक्षी युवक-मण्डल को सामने ग्रा सकने का श्रवकाश ही न था। इसके ग्रतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में भी सुधारक मनोवृत्ति की दृढ़ नैतिकता का एकच्छत्र सर्वसम्मत राज्य था। ग्रतः यहाँ भी स्वच्छन्दता के लिए कोई प्रोत्साहन व गुंजाइश न थी। धीरे-धीरे युग के विकास के साथ ग्रसन्तोष ग्रौर विद्रोह की स्वच्छन्द भावनाएँ नवचैतन्यत्व के वेश में परिस्थिति की जटिलताओं के कारण अन्तर्म खी होकर अवचेतन में बद्धमुल होती रही, जहाँ कल्पना-त्मक सूक्ष्म जाल का त्राना-बाना फैलाती रहीं। ये ही भावनाएँ वासना-त्मक कृष्ठाएँ कही गईं श्रौर छायावादी कहे जाने वाले चित्रों के रूप में प्रकट हुईं। इस प्रकार भ्रन्तर्म खता छायावादी विभिन्न गोचर प्रवृत्तियों की मुल प्रवृत्ति बन सकी। इनी एक प्रवृत्ति के प्रकाश में अन्य सभी उपर्युक्त प्रवृत्तियों की व्याख्या की जा सकती है। कवियों की रहस्या-नुभृति का कारएा भी यही प्रवृत्ति माननी पड़ती है क्योकि अन्तर्मु ली चिन्तन का स्वाभाविक परिगाम भ्रन दि एवं शास्वत प्रश्नों-जीवन-मरण, ग्रात्मा-परमात्मा ग्रीर गुह्यत्वादि-की मीमांसा है। यद्यपि यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि छायावादी रहस्योक्तियाँ श्राध्यात्मिक साधनाजन्य न होकर भावना. चिन्तन ग्रौर मानसिक छलना पर स्थित हैं । ग्रतः उपर्युक्त विवेचन के ग्राधार पर हम इस परिगाम पर पहुँच सकते हैं कि छायावाद रहस्यवाद दोनों की मुलप्रवित्त ग्रन्तम् खता है; जिसके कारणों को तात्कालिक सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियों में खोजा जा सकता है।

छायावाद के जो लक्षरा विभिन्न विद्वानों ने किये हैं वे उसके स्वरूप पर प्रकाश डालने वाले हैं; ग्रतः उनका संग्रह यहाँ पर करना उचित है। इनके ग्रध्ययन से छायावाद के छायावाद के विभिन्न प्रति ग्रनेक दृष्टिकोगों का भी बोध हो सकेगा।

 प्रकृति में चेतना का अनुभव कर उसमें आत्मा की अनुभृति करना 'छायावाद' कहाता है।

- २. चराचर से एकात्मभाव सम्बन्ध स्थापित होने की स्रवस्था में हमारे हृदय की जो रागिनी का स्वर है वह छायावाद है।
- ३. श्री गंगाप्रसाद पाएडेय—"विश्व की किसी वस्तु में एक स्रज्ञात सप्राग्ग छाया की फाँकी पाना स्रथवा उसका स्रार्ग करना ही छायावाद है।"
- ४. श्री जैनेन्द्रकुमार—"छायावाद में ग्रभाव को ग्रनुभूति से ग्रधिक कल्पना से भरा गया। वियोग उसके लिए मानों एक Cult (दृष्टि) ही हो गया। ग्राँसू मानों छिपाने की चीज नहीं, दिखाने की वस्तु हो चला। व्यथा संग्रहणीय न होकर बिखेरी जाने लगी। जो वेदना सँजोयी जाकर बल बनती, वह साज-सज्जा से प्रस्तुत की जाकर छायामात्र रह गई।"
- ४. डा॰ नगेन्द्र—''ग्राज से बीस-पच्चीस वर्ष पूर्व, युग की उद्बुद्ध चेतना ने बाह्याभिव्यक्ति से निराश होकर जो ग्रात्मबद्ध ग्रन्तमृं खी साधना ग्रारम्भ की वह काव्य में ,छायावाद के रूप में ग्रिभव्यक्त हुई।'
- ६. सुश्री महादेवो वर्मा—"छायावाद नेमनुष्य के हृदय ग्रौर प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राग् डाल दिये जो प्राचीनकाल से बिम्ब-प्रतिबिम्ब के रूप में चला ग्रा रहा था ग्रौर जिसके कारण मनुष्य को ग्रपने दुःख में प्रकृति उदास ग्रौर सुख में पुलकित जान पड़ती है।"

कुछ विद्वानों का मन्तव्य है कि छायावादी काव्य का मौलिक तत्त्व

प्रकृति पर चैतन्यारोपरा है। उनकी दृष्टि से, जैसा कि पहले कहा

के रूप में कही जायेगी।"

जा चुका है, "व्यक्तित्व की तीन श्रवस्थाएँ द्धायावाद के सम्बन्ध में होती है। स्वप्राण में रत साधारण कोटि के वाभन्न विद्वानों की ससारी जीव प्रथम प्रकार के है। जिन में मान्यताएँ सवेदनशीलता का श्राधिक्य है, वे प्रकृति को भी श्रपनी तरह सप्राण श्रनुभव करते है। भावना की इस मनोरम भूमि पर श्रवतरित होकर जो राग गाया जाता है वही छायावाद है। तीसरी श्रवस्था च गाचर और स्व को परम ब्रह्म की परम सत्ता में श्रधिष्ठित पाने की है। सिद्ध पुरुष इस श्रवस्था को साधना द्वारा प्राप्त करते हैं श्रीर तुरीयावस्था (ज्ञान दशा) मे वे इसी में निमग्न रहते हैं। किव इस श्रवस्था को सवेदनशीलता के कारए ग्रहण करता है। इस किव की जो वाणी होगी वह रहस्यवादी किवता

उक्त मान्यता में प्रथम दोष तो यह है कि छायावादी काव्य को प्रकृति परक चैतन्यारोपरा के ग्राधार पर संकुचित कर दिया गया है। यह बात ठीक है कि छायावाद में सुन्दर-सुन्दर प्रकृतिचित्र प्रचुर मात्रा में है; पर छायावाद इतना ही है, सो नहीं। राष्ट्रीय गीत भी छायावाद में है। माखनलाल चतुर्वेदी 'भारतीय ग्रात्मा' के गीतों को इस प्रसंग में देखा जा सकता है। प्रसाद जी का एक छायावादी गीत जो जीवन-संग्राम में कूदने के लिए प्रेरगा देता है; देखिये—

भाव जागां जीवन के प्रभात ! रजनी की जाज समेटो तो श्ररुणाञ्चल में चल रही बात जागो श्रव जीवन के प्रभात । —प्रमाद ।

दूसरी बात यह कही जा सकती है कि छायावादी किव का प्रकृति विषयक दृष्टिकोएा सर्वात्मवादिता के ग्राध्यात्मिक चिन्तन पर ग्राश्रित

नहीं है। श्रतः उसके दृष्टिकोएा को श्राध्यात्मिक रूप देने का प्रयत्न करना ठीक नहीं। ऐसा करना श्रात्मवंचना होगी।

डा० नगन्द्र का मत इससे भ्रागे है। वे विशेष युग की राजनैतिक भौर मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से भ्रन्तम ख होने वाले कवियों की वाणी को छायावादी एव रहस्यवादी काव्य के ग्रन्तर्गत मानते हैं। उनके कथनानुसार छायावाद भौर रहस्यवाद दोनों की मूल प्रवृत्ति ग्रन्तमुं खता है। इस विशेष प्रवृत्ति के कारए। ही उसने एक विशिष्ट प्रकार की शैली को ग्रहण किया है। ग्रतः वह केवल शैलीमात्र नहीं श्रपितु सच्ची काव्यधारा है, जो एक विशेष भावपद्धति पर श्रवस्थित है। सारांश यह कि छायावादी प्रवृत्ति का अपना एक श्राघार, **एक** दर्शन भी है, इसमें अनेंकविध भावनाओं का मेल हुआ है; जिसके परिएगामस्वरूप छायावादी कवि एक विशेष प्रकार के वातावरए। 📺 लेकर ग्रपनी ही शैली में चलता है । सुश्री महादेवी जी ने भी इसी मान्यता को श्रपनी गम्भीर शैली में निम्न प्रकार पृष्ट किया है-"छायावाद का कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का ऋगी है जो मर्त्त श्रीर श्रमूर्त्त विश्व को मिलाकर पूणता पाता है। बुद्धि के सूक्ष्म धरातंल पर कवि ने जीवन की ग्रखण्डता का भावन किया, हृदय की भाव भूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सौन्दर्य-सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की श्रीर दोनों के साथ स्वानुभूत सुख-दु:खों को मिलाकर एक ऐसी काव्य-सृष्टिं उपस्थित क रदी जो प्रकृतिवाद, हृदय-वाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, छायावाद आदि अनेक नामों का भार सँभाल सकी।" ग्रथात् देवी जी ने हमें बताया कि छायावादी काव्य-सृष्टि के मूल तत्त्व निम्न है:---

ं दाशंनिक ब्रह्मवाद ।
 ं बुद्धि द्वारा जीवन की ग्रखण्डता का भावन ।
 ं हृदय द्वारा प्राकृतिक सौन्दर्य सत्तानुभित

iv स्वानुभूत सुख-दुःख।

उपर्युंक्त कथन से स्पष्ट है कि उन्होंने ग्राचार्य शुक्ल के मन्तव्य से विपरीत छायावाद को एक विशिष्ट काव्य-शली मात्र न मानकर सुनिश्चित भावपद्धित वाली काव्यधारा स्वीकार किया है। ग्रर्थात् उसकी ग्रपनी एक भावभूमि है। परन्तु देखने में यह ग्रा रहा है कि भृतपूर्व छायावादी किव जो ग्रब प्रगतिवाद के भी उन्नायक हो रहे हैं, प्रगतिवाद की किवताग्रों को भी छायावादी शैली की छाप से ग्रंकित करते चले जा रहे हैं। इसका ग्रर्थ यह हुग्रा कि छायावाद की उपत शैली छायावाद की प्रतिक्रिया में उठने वाली काव्यधारा के भावाभिव्यंजन में भी प्रयुवत की जा सकती है। वह केवल छायावादी वातावरण्यविशेष के चित्रांकन में ही समर्थ हो, सो नहीं। उसका इतर भावपद्धितयों में भी सफल प्रयोग देखने में ग्राता है। ग्रतः शुक्ल जी की मान्यता ही ग्रधिक समीचीन प्रतीत होती है। वस्तुतस्तु छायावादी भावपद्धित को मान्य ठहराकर उसकी विशिष्ट शैली की स्वतन्त्र सत्ता भी स्वीकार करनी पड़ती है।

ग्राचार्य शुक्ल छायावाद को नवीन युग में प्रवितित एक काव्य-शैली मानते हैं, जिसकी ग्रपनी विशेषताएँ है। ग्रौर यह काव्य-शैली द्विवेदी-कालीन इतिवृत्तात्मकता की प्रतित्रिया के रूप में उद्भूत हुई थी। छायावादी शैली में परमसत्ता के प्रति जो उद्गार है वे रहस्यवादी काव्य के ग्रन्तर्गत समभने चाहियें। शुक्ल जी का दृष्टिकोएा वस्तुवादी था। वे काव्य को जगत् ग्रौर जीवन से सम्बन्धित मानते थे। इस जगत्, जीवन में परमसत्ता की महत्ता का ग्रनुभव कर जो कि छायावादी शैली में प्रेमोद्गार की व्यंजना करता है वह सच्चा रहस्य-वादी है। सिद्ध सन्तों की नकल पर ग्रटपटी वाएगी में मिथ्या ग्रनुभृतियो की कल्पना के ग्राधार पर काव्य-रचना करना मार्मिक नही; वाग्विलास मले ही हो।

शुक्ल जी इस बात को भी स्वीकार नहीं करते कि रहस्यवाद हमारे साहित्य में पहिले से चली थ्रा रही एक धारा है। उनके मत में वेदों और उपनिषदों तक का रहस्यवाद साम्प्रदायिक या दार्शनिक है; जो उन उन विशिष्ट सम्प्रदायों के साधकों का है थ्रौर श्रपनी धार्मिक साम्प्रदायिक परम्पराश्रों से सिन्निविष्ट है। व्यापक मानवानुभूतियों पर श्राश्रित नहीं; ग्रतः काव्य के ग्रन्तर्गत नहीं। हमारे काव्य में परमसत्ता के प्रति लौकिक वासनामय विरह-मिलन के प्रेमगीत कब किसने गाये?

विषय की दिष्ट से इन गीतो का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है:---

- [१] जीवन-मीमांसा सम्बन्धी गीत :---
  - (i) सिल मैं हूँ श्रमर सुहाग भरी !

    श्रिय के श्रनन्त श्रनुराग भरी !

    किसको स्यागूँ किसको माँगू

    है एक सुके मधुमय, विषयम; महादेवी
  - (ii) तप रे मधुर मधुर मन !
    विश्व-वेदना में तप प्रतिपल,
    ज्ञानन की ज्वाला में गल,
    वन श्रकलुष, उज्बल श्री कोमल
    तप रे विधुर विधुर मन! पन्त।
- (1ii) देख चुका जो जो श्राये थे, चले गये,
  मेरे प्रिय सब बुरे गये, सब भले गये,
  च भर की भाषा में
  नव नव श्रमिलाषा में,
  उगते परलव-से कोमल शाखा में,
  श्राये थे जो निष्ठुर कर से
  मले गये!

मेरे प्रिय सब बुरे गये, सब भन्ने गये! — निरान्ना

- ]२] भ्राध्यात्मिक विरह-मिलन के गीत:-
  - (i) वे स्मृति बनकर मानस में खटका करते हैं निशिदिन, उनकी निष्दुरता को जिससे मैं भूज न जाऊँ। —महादेवी।
  - (ii) मौन रही हार,

    शिय पथ पर चलती

    सब कहते श्रंगार!

    कथा-कथा कर कक्क , श्रिय

    किया-किया रव की किक्कथी,

    रखन रखन नुपुर, उर लाज,

    बौट रिक्कथी,

    श्रीर मुखर पायल स्वर करें बार-बार,

    श्रिय पथ पर चलती, सब कहते श्रंगार!

--- निराला

- [३] प्रकृति सम्बन्धी गीत:---
  - (i) बीती विभावरी जाग री !

    श्रम्बर पनघट में डुवी रही
    तारा-घट ऊषा नागरी
    खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा
    किसलय का श्रम्चल डोल रहा
    लो यह लतिका भर लाई
    मधु-मुकुल नवल-रस गागरी।—प्रसाद।
  - (ii) दिवसावसान का सम्य, मेघमय श्रासमान से उत्तर रही है

वह सन्ध्या-सुन्दरी परी सी
धीरे धीरे धीरे!
तिमिराञ्चल में चञ्चलता का नहीं कहीं आभास
मधुर-मधुर हैं दोनों उसके अधर—
किन्तु ज़गा गम्भीर—नहीं—नहीं है उनमें हास विलास।
हँसता है तो केवल तारा एक —निराला

(iii) धीरे-घोरे उतर चितिज से ग्रा वसन्त रजनी !
तारक-मय नव वेगी-बन्धन
शीशफूल कर शशि का नूतन,
रिम वलय सित धन श्रवगुण्डन,
मुकाहल श्रविराम विझा दे चितवन से श्रपनी ।
पुलकती श्रा वसन्त रजनी ।

---महादेवी वर्मा

[४] लौकिक प्रेमगीत:--

(i) करपना के कानन की रानी ! श्राश्ची, श्राश्ची सृदु-सृदु; मेरे मानस की कुसु मत वाणी। सिहर टठें परजव के दल; नव श्रंग, बहे सुप्त परिमल की सृदुल तरंग;

---निराखा।

(ii) त्रिये, प्राणों की प्राण !

न जाने किस गृह में पनजान
छिपी हो तुम, स्वर्गीय विधान !

नवल किलकाओं की-सी वाण,
बाल-रित सो अनुपम, असमान
न ज ने कौन, कहाँ अनजान,
प्रिये प्राणों की प्राण !

--पन्त

छायावाद की कृपा से हमारे काव्य में भाव, भाषा, छन्द श्रीर शैली में भारी परिष्कार हुम्रा है। हमारी काव्य-धारा स्थूल से सूक्ष्म की म्रोर ग्रिभिमुख हो बही। इसी काव्य ने हमारे काव्य छायावाद का कर्तृ त्व को संकूचित साम्प्रदायिक भावभूमियों से ऊपर लाकर अकृति, विश्व श्रीर मानवता के सूविस्तृत

- प्राङ्गरा में ला खड़ा किया। उसका कर्नृत्व निम्न प्रकार है :---
  - (i) छायावाद ने मलिन वासनात्मक सौन्दर्य को हटाकर शुद्ध सुरुचि-सम्पन्न सूक्ष्म व व्यापक सौन्दर्य का उद्घाटन किया।
  - (ii) छायावाद ने बुद्धिवाद के स्थान पर सुकोमल भावुकता को प्रश्रय दिया ।
  - (iii) भाषा की श्रमिव्यञ्जन-शक्ति को परिष्कृत श्रीर उच्च बनाया।
  - (iv) भाषा की रुक्षता को दूरकर कोमलकान्त पदावली से संयक्त किया।

तात्विक दृष्टि से देखने पर यह बात स्पष्ट है कि छायावाद एक उत्कृष्ट काव्यमय शैली है, जिसने श्रपनी विशेषताग्रों के कारएा हमारे साहित्य में युगान्तर पैदा किया। इसने ग्रपनी

उपसंहार श्रीर श्राच्चेप मोहकता से हमारे काव्य का सर्वांग कायाकल्प कर डाला। यह इतनी तीव्रता एवं भव्यता से सामने ग्राया, विकसित हुग्रा श्रीर पूर्णता को पहुँचा कि सामाजिक समृह चमत्कृत रह गया। प्रारम्भिक श्रस्पष्टता के बाद सच्चे कवियों की लगन के कारए। वह समय भी श्राया जब विरोधी श्रालोचक भी इस शैली के पथिक बने । एक बार इसकी दिगन्तव्यापी सुवास से काव्योपवन महक उठा । परन्तु समय के प्रवाह से रूढ़ियाँ पैदा हुईं, समालोचना होने लगी भौर प्रतिक्रिया का वेग बढ़ा। लोग पूछने लगे कि छायावाद ने हमें श्रीर हमारे साहित्य को क्या दिया ? जिन कवियों ने सोत्साह छाया-वाद का उन्नयन किया था, उन्होंने ही, हवा का रुख पहिचानकर ऋमश:

'प्रगतिवादी' दिशा का पथ पकड़ा, और ग्राज छायावादी युग समाप्त भी हो गया; तथा प्रगतिवाद का उद्घोष ऊँचा हो सुनाई दे रहा है। ग्रालोचक-वर्ग ने छायावाद में निम्न दोष निकाले।

- (i) वैज्ञानिक दृष्टिकोगा का अभाव है।
- (ii) पलायनवादी प्रवृत्ति का पोषक है।
- (iii) भावों में विश्वंखलता व श्रप्रासादात्मकता रहती है। ईंली नवीन होने पर भी रूढिग्रग्त है।
- (iv) यथार्थ से दूर भ्रौर वाम्तविक जीवन से विमुख है।
- (v) श्रौर छायावाद भारतीय काव्य की मूल प्रेंरएगश्रों से श्रनु-प्राणित नहीं।

## पगतिवाद

काव्य ग्रौर लोक-जीवन का सम्बन्ध ग्रत्यन्त घनिष्ट है। इसलिए
यह कहना उचित ही होता है कि काव्य लोक की वस्तु है। लोक में
प्रवर्तित ग्रौर विद्यमान चिन्ता, ग्राकांक्षाग्रों
काव्य प्रातिबिम्बक सत्ता ग्रौर मनीवृत्तियों का ही प्रतिबिम्ब काव्य में
है। उसमें जौकिक ग्रव- रहता है। ग्रौर क्योंकि काव्य का कर्ता किव
स्थाग्रों ग्रौर जोकमाव- स्वयं संवेदनशील प्राणी होता है, ग्रतः लोकनाग्रों का चित्र रहता है। भावनाग्रों की सह ग्रनुभूति से किव के मानस
पर जो भावोन्मेष होता है उन्हीं का चित्रण
काव्य में ग्रंकित रहता है। लोकगत भावनाएँ किव के हृदयरूपी
ताल-फलक के माध्यम में से संचरित होकर ऐसे मनोज्ञ छाया-चित्रों
के रूप में पाठक के सामने ग्राती है, जिन्हें वह मुग्धभाव से ग्रहण
करता है।

इसी के साथ-साथ ऐतिहासिक और समाज-शास्त्रीय आलोचना हमें यह भी बताती है कि लोक की भावधाराएँ और चिन्तासरिए।याँ आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक परिस्थितियों से पूर्णतया परिचालित रहती हैं। उक्त परिस्थियों के बदलते रहने से समाज के मानस-लोक का भी परिवर्नन, परिष्करण होता रहता है। कविवर पन्त की निम्न पंक्तियाँ इसी तथ्य का प्रकटीकरण करती हैं—

वस्तु विभव पर ही जन-गण का भाव-विभव श्रवलम्बित !

 जाता है। उपर्युक्त तथ्य को इस प्रकार भी प्रकट किया जा सकता है:---

किसी कालिवशेष उस काल की यही स्वरूप काव्य की ग्राधिक, सामा- लोक-भावनाओं ग्रीर में किवहृदय के जिक राजनैतिक, ग्रीर मनोवृत्तियों का माध्यम से संचरित धार्मिक परिस्थिति- स्वरूप निश्चित हो ग्राकर्षक रूप में यों से होता है। प्रतिविम्बित होता है।

इस कारण जब हम कहते हैं कि काव्य किसी कालविशेष के चिन्तन तथा मान्यताओं का प्रतीक है तब उसका यह भी भ्राशय होता है कि उवत काव्य श्रपने समय की सामाजिक, राजनैतिक श्रौर धार्मिक म्रादि सभी परिस्थितियों का दिग्दर्शक होता है। इस मर्थ में तो शुद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ भी वर्ण्य-काल-विशेष का समग्र चित्र उपस्थित करने में ग्रसमर्थ रहते है।

ग्रस्तु ! इसी सिद्धान्त के ग्रनुसार द्विवेदीकालीन काव्य में उग्र नैतिकता का नियन्त्रण ग्रौर छायावादी काव्य में हर प्रकार की रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना दिखाई देती है।

उपयुक्त तथ्य के आधार ये दोनो वार्ते स्पष्टतया अपने युग की प्रतीक पर हिन्दी के द्विचेदो समभी जा सकती हैं। युग-विशेष में किसी कालीन तथा छायाबादो- भी देश के साहित्य ने वैसा रूप क्यों घारण काच्य-प्रवृत्तियों की दिशा- किया, इसे तात्कालिक भौतिक परिस्थितियों श्रों का कारण खोजा की पृष्ठभ्मि में ठीक से देखा जा सकता

है। द्विवेदी-युग की नीति-भावना पौरािएक जा सकता है। रूढ़ियों में बद्धमूल थी, क्योकि उस समय

हमारे समाज में पौराणिकता का ही श्राधि त्य था श्रौर छायावादी काव्य के कवि युग के लोक-परक मानववाद एवं रवीन्द्र से प्रभावित होकर नवीन मनोवृत्ति के थे। ग्रतः यह काव्य केवल सौन्दर्य ग्रौर प्रेम का काव्य बनकर रह गया। प्रथम महासमर के पश्चात् हमारे देश में पश्चिम के स्वच्छन्द विचार पनप उठे थे। उनके प्रभाव से राजनैतिक, सामाजिक और नैतिक बन्धनों के प्रति विद्रोहाग्नि अन्दर-ही-अन्दर सुलगने लगी थी, पर उसे फैलने-फूटने के लिए आवश्यक अवकाश न था। अतः युग-चेतना से प्रबुद्ध कविगएा अन्तर्मु ल होकर वैयक्तिक पक्षों की विवृति में ही एकान्त तत्पर हो गये। अपनी भौतिक परिस्थि-तियों से प्रेरित यही छायावादी काव्य रहा। गांधी जी की राष्ट्रीय भावना के आलोक में इसकी श्रृंगार-मूलक नम्रता ढकने के लिए समसामयिक आलोचकों ने उसे रहस्यवाद के आभामय अवरए। से सुसज्जित कर दिया।

ऋषि दयानन्द श्रौर लोकमान्य तिलक द्वारा स्वातन्त्र्य श्राकांक्षा के सम्यक्तया उद्बुद्ध किये जाने पर महात्मा गान्धी ने भारतीय राजनैतिक ग्राकाश में उदित होकर राजनैतिक एवं छायाव।दी काव्य के सामाजिक सभी दिशाश्रों को एक साथ अनुवर्ती प्रगतिवाद श्रालोकित कर दिया। उनके द्वारा ग्राविष्कृत की पृष्ठभूमि सत्याग्रह के ग्रनोखे ग्रस्त्र ने किंकर्तव्यविमूढ़ भारतीय चेतना को स्वातन्त्र्य का राजपथ

## दिखा दिया।

यह समय हमारे देशमें नव-जागरण का था। दीर्घंकाल तक गान्धीवाद का सर्वमान्य एकच्छत्र राज्य रहा। गान्धीवादी दर्शन की दृष्टि से जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ग्राध्मात्मिक गान्धीवाद की व्यापकता उन्नित द्वारा भगवत्राप्ति है। मानव-प्रेम ग्रीर ग्रीहंसा इसके बाह्य भौतिक साधन हैं। लोक-सेवा द्वारा जन-जागृति एवं संगठन कर ग्रीहंसक सत्याग्रह से शोषकों का हृदय-परिवर्तन किया जा सकता है, जिसके कारण समाज के दु:ख-दैन्य का विनाश सम्भव है।

यह गान्धीवादी विचारधारा हमारे पिछड़े पददलित ग्रौर परवश समाज के संगठन के लिए दो कारगों से ग्राह्म हा सकी। एक तो उसे विदेशी शासन से छुटकारा पाने का ग्रन्थ समाजवादो विचारधारा कोई कियात्मक उपाय न सूफ्त रहा था। का श्रीगणेश दूसरे यह भारतीय दार्शनिक परम्परा ग्रौर ग्रादर्शों के ग्रधिक ग्रानुकुल थी। परन्तु नित्य

नवीन वैज्ञानिक साधनों ग्रीर संसारव्यापी ग्रीद्योगिक क्रान्तियों के कारण जीवनोपाय की साधनभृत संसार की स्तर्थ-व्यवस्था में स्नामुलाग्र उथल-पूथल होने लगी थी। फलत: नवीन-नवीन सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रतिपादन करने वाले विभिन्न तर्क-प्रतिष्ठित शिवतशाली वाद उठे, जिनसे प्रभावित संसार के सुदूर क्षेत्रों में उठने वाली विचार-तरङ्गें भारतीय सीमातट से भी टकराने लगी । इनमें मार्क्न-प्रतिपादित 'वैज्ञानिक समाजवाद' सर्वाधिक सामयिक श्रीर व्यापक शिद्ध हम्रा। रूस में मार्क्सवादी शासन-व्यवस्था स्थापित होने पर संसार में इसका प्रभाव श्रावश्यक रूप से पड़ा । भारत में भी यह लहर श्राई। १६२७ में यहाँ कम्युनिस्ट-दल ( समष्टिवादी दल ) की स्थापना हुई। तदनन्तर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस में भी एक ग्रवान्तर समाजवादी दल ( सोशलिस्ट दल ) कायम हुन्ना । संसार के रंगमञ्च पर मार्क्सवादी विचारधारा इतनी सशक्त सिद्ध हुई कि विरोधी सगठनों तक को इसकी सुनिश्चित सत्ता स्वीकार करनी पड़ी । राजनैतिक क्षेत्रों के बाहर धार्मिक क्षेत्रों पर भी इस विचारधारा का सुनिश्चित प्रभाव, पड़ता रहा। तब साहित्य ही इससे अछ्ता क्योंकर रह सकता था? भौर तब, जब कि मार्क्सवाद साहित्य भीर कला को शोषित-पीडित सर्वहारा वर्ग के पक्ष के समर्थन द्वारा उनके जीवनोत्थान का साधन मानता हो । १९३५ में एक ग्रन्तःराष्ट्रीय संस्था, जिसका नाम 'प्रगतिशील-लेखक-संघ' रखा गया, की स्थापना हुई श्रीर इसका प्रथम

ग्राधिवेशन पैरिस में सुप्रसिद्ध ग्रंग्रेजी लेखक ई० एम० फोस्टर के सभापतित्व में हुम्रा । इससे भ्रगले ही वर्ष 'भारतीय प्रगतिशील-लेखक संघ' की भी स्थापना हुई, जिसके प्रथम सभापति का श्रासन हिन्दी के वरद-पुत्र श्री प्रेमचन्द्र ने सुशोभित किया। इस प्रकार हमारे समाज में गान्घीवादी विचारघारा के साथ-साथ एक नवीन मार्क्सवादी विचारात्मक कान्ति का सूत्रपात भी होने लगा जिसके परिग्णाम-स्वरूप यहाँ एक विशिष्ट वर्ग में नवीन सर्वतोमुखी व्यवस्थाग्रों को मूर्त रूप देने की उत्कट लालसा जागृत हुई स्रौर साहित्य को इस विचारधारा के प्रसारार्थ एक साधन के रूप में व्यवहृत किया जाने लगा। समाजवादी दृष्टि से साहित्य सिद्धान्ततः एक साधन है, जिसे तथाकथित प्रगति का पोषण करना चाहिये। साहित्य के प्रति इस दृष्टिकोग को प्रगतिवाद कहते हैं।

समाजवाद के ग्रनुसार साहित्य एक सामाजिक चेतना है, ग्रौर व्यवितत्व की ग्रभिव्यक्ति एक रोगग्रस्त मनोवृत्ति । इस प्रकार की मनोभावनाग्रों के प्रकाश में छायावादी काव्य

केवल ग्रहंभाव-प्रेरित फेनिल उद्गारमात्र रह समाजवादी विचारधारा के प्रसूत होने पर छायावादी काच्य की ग्रहंबादी दम्भ वृत्ति नान रूप में सामने

भा गई

जाता है। इन ग्रात्मोद्गारों के भीमकाय ढेरों से समाज का क्या लाभ ग्रीर क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? प्रगतिवादी भ्रालोचक साग्रह यह पूछने लगे कि छायावाद ने हमें क्या दिया ? वह स्पष्टतया लोक-जीवन से विच्छिन्न हो समय से पीछे पड़ गया ।

छायावादी काव्य की इस भ्रसफलता को छायावाद काव्य के प्रमुख पुरस्कर्ता पन्त ने इन शब्दों में स्वीकार किया—"किन्तु वह नये युग की सामाजिकता श्रौर विचारधारा का समावेश नहीं कर सका । उसमें क्यावसायिक क्रान्ति ग्रौर विकासनाद के बाद का भावना-वैभव तो था; पर महायुद्ध के बाद की 'भ्रन्त-बस्त्र' की धारएाा (वास्तविकता) नहीं श्राई थी । उसके 'हास-अश्रु आशाऽकांता' 'लाद्यमवुपानी' नहीं बने थे । इसलिए एक श्रोर वह निगूढ़, रहस्यात्मक, भावप्रधान (सब्बेक्टिव) श्रीर वैयक्तिक हो गया, दूसरी श्रोर केवल टेकनीक श्रावरणमात्र रह गया।"

फलतः यह कहा जा सकता है कि समय की ग्रावश्यकता के रूप में इमितवाद का उदय हुग्रा। यह संघर्षशील भौतिक साधनापेक्षी युगवर्म के अनुसार शत-प्रति-शत जीवनस्पर्शी हो कर अतः प्रगतिवाद साहित्य सामने ग्राया। इसी में इसका छायावाद से में समय की पुकार प्रतिकृतित्व है। प्रगतिवाद ने कला की हो कर उद्भूत हुग्रा एकमात्र कसौटी लोक-मंगल-विधान स्थिर कर दिया। ग्रौर सोद्घोष ग्रादेश प्रचारित किया कि कवि को ग्रपनी कला स्वान्तः सुखाय न रख मानव-वाद से अनुप्रािणत लोक-कल्याण के उदात्त उहेश्य के लिए ग्रिपत करनी चाहिये। संक्षेपतः मानसंवादी विचारधारा का साहित्यक रूप 'प्रगतिवाद' समका जा सकता है।

मार्क्सवादी विचारघारा को समभने के लिए उसका मूल दर्शन देखना भ्रायश्यक है। इस दर्शन को "द्वन्द्वात्मक-भौतिकवाद" नाम दिया जाता है, जो कि एक विशेष भ्रथं को लिये हए है।

भौतिकवाद की दृष्टि में इस जगत् का मूलाघार पञ्चभूतात्मक प्रकृति है; इसे ही मैटर या पदार्थ कह लीजिये। जगत् के नाना नाम-रूप इस प्रकृति के ही विकारमात्र हैं।

भौतिकवाद श्रीर उनमें चैतन्य की सत्ता किसी पृथक् श्रात्मा के श्रस्तित्व के कारण नहीं। श्रात्मा

की पृथक् सत्ता भौतिकवाद में स्वीकार्य नहीं, भीर जीवन का विकास भी प्रकृति के सूक्ष्मतर परिएाम के रूप में प्रयोगसिद्ध विज्ञान से प्रमाणित है। शरीर की परिचालिका शक्ति के रूप में मस्तिष्क को माना जाता है। परन्तु इंसका स्वरूप श्रधिक विकसित अन्तरिन्द्रिय के अतिरिक्त कुछ नहीं। बाह्य जगत् की इन्द्रियों पर जो संवेदनरूप प्रतिक्रिया होती है मस्तिष्क उसका संकल्न एवं समन्वय करता है। मस्तिष्क को पदार्थ का ही सूक्ष्मरूप से अधिक विकसित 'परिगाम' मान लेने में वर्तमान विज्ञान हमारी पूरी सहायता सकता है। सारांश यह कि वेतन और अवचेतन सभी रूप उस एक 'अकृति' के ही विकारमात्र है।

विचार करने पर ज्ञात होता है कि कथित "भौतिकवाद" ग्रद्धैतवाद की ग्राध्यात्मिक विचारधारा की ठीक विपरीत प्रतिकृति है। दोनों वाद ग्रामने-सामने के सिरो पर प्रतिद्वन्द्वी होकर

अद्वेतवाद और स्थित हैं। अद्वेत सिद्धान्त अव्यक्त ब्रह्म को भौतिकवाद एकमात्र अद्वितीय सत्ता स्वीकार करता है और जगत को मायारूप से उसका परिणाम मानता

है । इसके विपरीत भौतिकवाद में ग्राध्यात्मिक एवं ग्राधिदैविक जैसी शक्तियों को कोई स्थान नहीं । चैतन्य का विकास भौतिक पदार्थ से ही सम्भव माना जाता है । ग्रस्तु !

यहाँ पर ग्रब यह प्रश्न उठता है कि प्रकृति में िनीजना या विकास की व्याख्या किस प्रकार सम्भव है ? इसके उत्तर में मार्क्स प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में द्विविध सृष्टि में प्रगति एवं विकास विरोधी तत्त्वों के निरन्तर संघर्ष की कल्पना का कम कैसे संभव है करते हैं। इस ग्रान्तरिक संघर्ष की प्रक्रिया के परिग्णामस्वरूप जागतिक स्वस्थरूप का उद्य तथा ग्रस्वस्थ का क्षय होकर सृष्टि की विकासशीलता सिद्ध होती है। ग्रर्थापत्ति के द्वारा उक्त कथन का यह ग्राश्य होता है कि जगत् की उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर संहार के लिए किसी भी व्यतिरिक्त परमसत्ता की कोई ग्रावश्यकता नहीं। उसकी व्याख्या प्रकृति में द्वन्द्वात्मक तत्त्वों के स्वीकार करने से ही सम्भव है।

जगत की गतिशीलता एवं परिवर्तनशीलता की आन्तरिक प्रक्रिया का कम बड़ा मनोरञ्जक है। किसी भी प्रस्तुत ग्रवस्थान (थीसिस) में म्रान्तरिक म्रसंगतियाँ (इनर कण्टाडिक्शन्स) सृष्टि-उपादानों में स्वतः ही प्रादुर्भृत होती हैं। उनके बढ़ जाने पर पूर्व ग्रवस्थान छिन्न-भिन्न हो जाता है. द्वनद्वारमकता श्रौर नवीन प्रत्यवस्थान (एण्टीथीसिस) की प्रतिष्ठा होती है। पूर्व कम से नवीन प्रत्यवस्थान में भी ग्रसंगतियाँ पैदा होती हैं ग्रीर बढ़कर वे उसी के ध्वंस का कारण होती हैं; तत्पश्चात एक समवस्थान (सिन्थेसिस) की संस्थापना होती है। कुछ समय तक समक्त्थान में द्वन्द्वात्मक विरोधी तत्त्वों की साम्यावस्था रहने के बाद पूनः संक्षोभ होने लगता है, जिसका ब्रन्तिम परिग्णाम एक नये ब्रवस्थान के रूप में सामने त्राता है। इस प्रकार जगत में विद्यमान विरोधी तत्त्वों के द्वन्द्र (संघर्ष) श्रौर उसके परिएगामस्वरूप होने वाले परिवर्तन का कम निरन्तर जारी रहता है। उक्त विरोधी तत्त्वों के संघर्ष की चरम उत्कटावस्था के म्राने पर पदार्थ में मात्रा (क्वाण्टिटी) ग्रीर गुरा (क्वालिटी ) का जब सवेग परिवर्तन होता है तो क्रान्ति की दशा

उपर्युक्त "ढुन्द्वात्मक भौतिकवादी" विवेचन के प्रकाश में जगत् का एकमात्र ग्रसन्दिग्ध सत्य 'भौतिक जीवन' ठहरता है। 'परलोक' या 'मोक्ष' जैसी वस्तु की कल्पना निराधार है। भौतिक भौतिकवादी दर्शन से जीवन का स्वस्थ उपभोग ही परम पुरुषार्थ निःस्त सान्थताएँ है। परलोक की निराधार पापपुण्यमूलक कल्पनाश्रों में उलभे रहना जीवन के प्रत्यक्ष

उपस्थित होती है।

पदार्थ से विमुख होना है—इसे पलायन कह सकते है। जीवनोपाय का प्रमुख साधन 'ग्रर्य' है, ग्रौर यह समाज के संगठग का केन्द्र-बिन्दु है। समीचीन ग्राधिक व्यवस्था के होने पर वैषम्यरूप दुःख का कारए। निमूल हो सकता है। इस वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था का लक्ष्य समाज में यही साम्य स्थापित करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति अर्थचक्र की घुरी-रूप उत्पादन के साधनों को सामाजिक नियन्त्रण में लाने से सम्भव है। इस समय संसार में पूंजीवादी अवस्थान अपने समस्त परिजनों—सामन्तवाद, साम्राज्यवाद और पाशववाद (Fascism) के साथ मरणासन्त अवस्था में विद्यमान है। साहित्य और कला की एकमान कसौटी यही हो सकती है कि बह वर्ग-संघर्ष को उद्बुद्ध कर अवश्यम्भावी अर्गति में योग देवे।

इसका तात्पर्य यह हुन्ना कि समाजवाद कला श्रीर साहित्य को प्रचार का एक साधनामात्र मानता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए वह निम्न तर्क-सरिए। को श्रपनाता है।

समाजवाद का कला के १. इन्द्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्त प्रति दृष्टिकोख समाजशास्त्र के नियमों की कसौटी पर परखे जाने पर खरे उतरते हैं,

जिससे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या सम्भव होती है।

- २. इस कारण मार्क्सवादियों की मान्यता में मनुष्य ही अपने इतिहास का निर्माता है, परन्तु उसकी प्रेरिका उत्पादन की भौतिक परिस्थितियाँ हैं, जिसके प्रभाव से मानव के अन्तर्जगत् का निर्माण होता है।
- ३. 'निरन्तर प्रगति' ही जीवन है। सामाजिक और राजनैतिक प्रगतियों का ऋमशः विकास होता रहता है, क्रान्तियों के विकास की धारा में तीव्रता ग्राती है। इन प्रगतियों का मूल विचारों की क्रान्ति में खोजा जा सकता है। साहित्य ही विचारों की क्रान्तियों का वाहक होता है। रूढ़ि का ग्राश्रय पकड़कर जो साहित्य सामने ग्राता है वह निर्जीव होने से क्रान्ति ग्रीर प्रगति का पोषक नहीं हो सकता। साहित्य मे

सजीवत्रा जन-सम्पर्क से श्राती है। ग्रत: साहित्य को जन-सम्पर्क से परिपुष्ट होना चाहिये।

- अ. भौतिकवादी दर्शन के अनुसार संघर्ष की प्रिक्रिया में हासोन्मुख आरे विकासोमुख द्विविध तत्त्व रहते हैं। कलाकार के मन की प्रगतिशीलता इसी में है कि वह पिहचानकर विकासोन्मुख शिक्तयों का पोषणा और हासोन्मुख का निरसन करें। जैसा कि पिहले कहा जा चुका है कि साहित्य एक सामाजिक चेतना है, इस कारण उसका क्षेत्र आवश्यक रूप से सामाजिक हित-सम्पादन में ही पिरसीमित है।
- अ. वर्गात्मक समाज में साहित्य को पूँजीपितयों श्रौर सामन्तों के विलास के लिए व्यभिचार श्रौर श्रृङ्गार के नग्न-चित्र उपस्थित करने के लिए वाधित होना पड़ता है । श्रथवा जीवन-संघर्ष से विरत व्यक्तियों की पलायनवादी प्रवृत्ति के विलास की तुष्टि के निमित्त कल्पनालोक के सुनहरी लता-कुञ्जों में श्राश्रय ढूँढना पड़ता है। इस कारएा कला श्रौर साहित्य के समन्वित विकास के लिए वर्ग-विहीन समाज श्रावश्यक है; ताकि संस्कृति का स्वस्थ विकास सम्भव हो सके ।
- इतः साहित्य का उद्देश्य काल्पनिक लोक का निर्माण कर सुलभ-विलास को प्रस्तुत करना नहीं भ्रपितु त्रस्त-मानवता की उस शक्ति से सम्पर्क स्थापित करना है जो नव-निर्माण के लिए सतत प्रगतिशील संघर्ष में संलग्न है।

इतने विवेचन के अनन्तर अब हम 'प्रगतिवाद' को लक्षरा के शब्दों में बाँध सकते हैं— "प्रगतिवाद से साहित्य की उस धारा का ग्रहण होता है जो मार्क्स-प्रतिपादित द्वेन्द्वित्मक अगितवाद का लक्करा भौतिकवाद के दर्शन के आधार पर सृष्टि की गतिशीलता के द्विविध विरोधी और सहयोगी उपादानों में से सहयोगी तत्त्वों को पिह्चानकर उसके प्रचार, प्रसार भीर पोषण में कला की सार्थकता स्वीकार कर चलती है।" डा॰ रामविलास शर्मा ने यों कहा—"प्रगतिशील साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को ग्रागे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है।" ग्रीर डा॰ नगेन्द्र ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया—"प्रगति का साधारण अर्थ है ग्रागे बढ़ना। जो साहित्य जीवन को ग्रागे बढ़ाने में सहायक हो वही प्रगतिशील साहित्य है।  $\times$   $\times$   $\times$   $\times$  — प्रगति का ग्रार्थ ग्रागे बढ़ना ग्रवश्य है, परन्तु एक विशेष ढंग से, एक विशेष दिशा में। उसकी एक विशिष्ट परिभाषा है। इस परिभाषा का ग्राधार है ढन्द्रात्मक भौतिकवाद।"

प्रगतिवादी साहित्य ग्रौर ग्रालोचनाग्रों को समभने के लिये उनकी साहित्य-सम्बन्धी निम्न चार धारणाग्रों पर ध्यान देना ग्रावश्यक है— इन धारणाग्रों का ग्राधार उनका प्रगतिवाद की साहित्य उपरिलिखित दर्शन ही है, यह कहने की सम्बन्धी धारणाएँ ग्रावश्यकता नहीं :—

१. जिस साहित्य में मामिकता प्रथीत् कला-सौष्ठव के साथ-साथ समाज-हितैषिता भी हो वह प्रगति वादी साहित्य है। ग्रौर इसी- लिए वह श्रेष्ठ साहित्य भी है। प्रगतिमूलक तत्त्वों से समन्वित उक्तियाँ मामिकता के बिना साहित्य के ग्रन्तर्गत नहीं; उनके सम्बन्ध में श्रेष्ठ साहित्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी कारण प्रगतिशील होने से ही साहित्य श्रेष्ठ हो जाता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

श्रौर जो वागी मार्मिक होने पर भी प्रगति-तत्त्व की पोषिका नहीं वह श्रेष्ठ साहित्य नहीं। ग्रतः मार्मिक होने मात्र से कोई साहित्य श्रेष्ठ माहित्य होता है, ऐसा भी नही कह सकते।

२. साहित्य एक सामाजिक चेतना है। दूसरे शब्दों में साहित्य का

प्रभाव समाज पर ग्रावश्यक रूप से पड़ाता है । इस कारण साहित्य को समाज के हित के लिए सचेत होकर प्रयुक्त किया जाना वाञ्छनीय है।

- सामाजिक एवं राजनंतिक क्रान्तियों के लिये प्रथम विचारों की 3. कान्ति ग्रावश्यक होती है। विचारों में कान्ति लाने का प्रमुख साधन साहित्य ही है।
- दूसरों की तरह साहित्यिक पर भी सामाजिक उत्तरदायित्व ٧. होता है। उसे इसे निभाने के लिए अपनी कला का प्रयोग समाजहित को ध्यान में रखकर करना चाहिये। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह समफना चाहिये कि वह अपने उत्तरदायित्व से विमुख होता है।

श्रभी तक जो परिचय कराया गया है उससे यह बात सम्यक्तया स्पष्ट हो जानी चाहिये कि काव्यगत प्रगतिवाद की घारा साहित्य में

धीर सञ्चा शारवत प्रगतिवाद

मार्क्सवाद की सन्तिति है। वह साहित्य में एक वादमस्त प्रगतिवाद् वादग्रस्त राजनैतिक विचारघारा को लेकर श्रागे बढ़ती है। उसका श्रपना एक सुनिश्चित घेरा है, जिसके बाहर वह नहीं जाना चाहती 1 इस कारएा हमारे श्रनेक मनीषी श्राचार्य, जो

साहित्य को किसी भी वाद के बाड़े में बन्द देखना नहीं चाहते, इसे सच्चे प्रगतिवाद के ग्रन्तर्गत नही गिनते । उनकी व्याख्या के ग्रनुसार कोई भी कलाकार जो मानव-कल्याएा की प्रवृत्ति के कारए। लोक-मंगल की भावना का पुरस्कार करने में यतमान है, प्रगतिवादी हो सकता है। जिन महाकवियों की समर्थ वासी ने मनुष्य-जीवन को गति प्रदान की है, वे सभी प्रगतिवादी है। मार्क्सवाद के ग्रनुयायी न होने मात्र से ही उनके साहित्य की लोक-मांगलिकता का गौरव कम नहीं किया जा सकता। लोक-सग्रह की जिस ग्रत्युच्च व्यापक भूमिका पर ग्रवस्थित हो महाकवि तुलसीदास ने जन- जीवन की ग्रान्तरिक ग्रीर बाह्य निबिड्ताग्रों के गहन जाल को ग्रपनी मंगलमयी वागी की मंजुल धाभा से विच्छित्न कर सुष्ठुरूपेगा आगे बढाया है वह विश्व-साहित्य ने अलभ्य है। इतिहास के किसी संगीन स्थल पर भ्राकर परिस्थितियो से व्यग्र उदग्र जनता में सहसा उत्तेजना की भावना फुँककर सफल क्रान्ति कराने वाले स्मर्गीय साहित्य की श्रपेक्षा तूलसी के सौम्य साहित्यिक-सोम-रस की महिमा कहीं निराली है: जिसने भारतीय जीवनं की प्रत्येक श्रवस्था श्रौर परिस्थित में अलक्ष्य प्रेरागाओं के स्वस्थ उन्माद को संचरित किया है और आगे भी युगों तक करता रहेगा। तुलसी के साहित्य की यही महिमा है कि वह जन-जीवन को ही नहीं, र्श्वापतु युग-जीवन को बाहर-भीतर सभी तरफ से प्रेरणा देने में समर्थ सिद्ध हुन्ना है। इस दृष्टि से तुलसीदास सब-से बड़े प्रगतिवादी ठहरते हैं। अतः काव्य में सच्चे, शाश्वत प्रगतिवाद को ही स्थान मिलना उचित है, वादग्रस्त को नहीं । जो मर्मस्पिशिग्री वाग्री मानव की भावनाओं में जीवन को भ्रागे बढाने की भ्रलक्ष्य-व्यय्रता संचरित कर देती है वह अवश्य ही शाश्वत-प्रगतिवाद के अन्तर्गत समभ्तनी चाहिये। देखिये तूलसी के ये क़दम कितनी तेजी से उठ रहे हैं; क्या - यह किसी सैनिक-मार्च से कम है:---

धृत कही श्रवधृत कही रजपूत कही ज़लहा कही कोऊ। कांह्र की बेटी से बेटा न व्याहब कांह्र की जाति बिगारन सोऊ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचै सो कहै कछ छोऊ। माँगि के खैबो मसीद के सोहबो लेंबे को एक न देंबे को दोऊ।।

उदयशंकर भट्ट.के क्ष्मिवेदनशील हृदय में मजदूर की पीड़ा समा गई. जिससे कवि शोकावेग को असहमान होकर चीख पड़ा---

मेरी बर्सार्ते झाँसू रे, मेरा वसन्त भीला शरीर गरमी भरनों सा स्वेद, मेरे साथी दुख दर्द भीर र्विन उनको मुसको रात मिली, श्रम मुसे उन्हें श्रारम मिला बिल दे देने की प्राया मिले, हन्टर की सूला चाम मिला।

मुश्री सुभद्राकुमारी चौहान के स्व-संस्कृति-पोषित प्रगतिवाद से च्दूबुद्ध हो युगों से बन्दिनी अबला की तेजी भी दर्शनीय है:-सवल पुरुष यदि भीरु बनें तो हमको दे वरदान सखी

श्रवलाएँ डठ पहें देश में, करें युद्ध धमसान सखी।

सच्चे शाश्वत प्रगतिवाद की उक्त दृष्टि पा जाने पर ग्रनेक आंलोचकों ने कबीर से लेकर आधुनिक काल के महाकवियों तक में प्रगतिवाद की एक सुनिध्चित परम्परा के बीज खोज निकाले हैं। वे यह भी कहते हैं कि कवि युग की पीड़ाश्रों ग्रीर ऋन्दनों की ग्रीर से देर तंक उदास नहीं रह सकता । भ्राखिर छायावाद की उन्मादिनी छाया के नीचे अन्तस की एकान्त साधना में लीन कवियों की मोहनिद्रा भी भंग हो गई। ग्रीर वे यथार्थ की कठोर भूमि पर प्रवतरित होकर जन-जीवन की धारा में सबके साथ बढ़ निकले, जिसके कारए। यह कहा गया कि हमारे किव यग-चेतना को पहिचानकर स्वतः ही शाश्वत-प्रगतिवादिता का परिचय देने लगे थे। मैथिलीशरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी और एक भारतीय ग्रात्मा ग्रादि ग्रनेक कवियों की रचनाओं में यह चेतना स्पष्टतया स्पन्दित होते हये देखी जा सकती है। भ्रपनी -संस्कृति, सभ्यता एवं विचार-परम्परा को छोडकर ग्रन्यत्र से ग्रादेश-निदेश पा-पाकर पंक्तियाँ घड़ने की इन्हें भ्रावश्यकता नहीं पडी। गृप्त जी की 'भारत-भारती' में यह प्रगतिशीलता खूब मिली। ग्रस्तु !

अब यहाँ पूर्वकथित प्रगतिवादी काव्य का अवलोकन करते हुए तद्गत कविताओं की मार्मिकता भ्रौर विषय-वस्तु का विश्लेषणा करना श्रावश्यक है, क्योंकि प्रगतिवाद भौतिक मानों

समीचा

अर्गातवादी काध्य की को साहित्य का मापक ठहराता है इसलिए उसकी प्रत्येक कविता किसी पार्थिव स्थल उद्देश्य को ही सामने रखकर रची जाती है। कहना न होगा कि ये उद्देश्य वे ही हो सकते हैं जो कि मार्क्सवाद के हैं। मार्क्सवाद के प्रयत्नों के निम्न चार लक्ष्य बताये जाते हैं:—

प्रथम लक्ष्य-वर्ग-संघर्ष को उभाड़ना।

इस लक्ष्य की पूर्त्यर्थ लिखी गई कविताओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार हो सकता है:—

- (i) शोषित वर्ग की विपन्नावस्था का

  मार्क्सवाद तथा प्रगतिवादी चित्ररा करने वाली तथा उनके पक्ष

  काठ्य के चार लच्य का समर्थन करने वाली कविताएँ।
- (ii) दीन जनों के व्यङ्गचात्मक चित्र प्रस्तुत कर उन्हें ग्रपनी दशा के प्रति सजग विद्रोही बनाने वाली कविताएँ। (iii) चिरशोषिता नारीं की मुक्ति का सन्देश सुनाने वाली कविताएँ।

ड्रितीय लक्ष्य—संस्कृति सभ्यता के शत्रु पूँजीवाद को सपरिवार विनष्ट करना।

इस लक्ष्य से लिखी गई कविताएँ निम्न दो वर्गों में रखी जा सकती है:—

- (i) शोषकवर्ग की कूरता, विलासिता स्रौर धर्म, कानून तथा नैतिकता स्रादि से ढके कुचकों का भण्डाफोड़ करने वाली कृतियाँ।
- (ii) लालसेना की विजयाकांक्षा तथा उसका स्तवन करनेवाली पंक्तियाँ।
- तृतीय लक्ष्य जन-संस्कृति का निर्माण कर सामाजिक कान्ति की भूमिका प्रस्तुत करना श्रौर कान्ति को प्रोत्साहन देना।

इस लक्ष्य से लिखी कविताएँ भी तीन वर्गों में विभक्त की जा सकतीं है:---

- ·(i) ईश्वर तथा भाग्यवाद का तिरस्कार करने वाली कविताएँ।
  - (ii) यथार्थवादी-प्रकृतिचित्रग्-परक कवितायें।
  - (iii) सामियक समस्याभ्रों यथा महँगाई, बंगाल का स्रकाल स्रौर यद्ध स्रादि पर लिखी गई कविताएँ।

चतुर्थ लक्ष्य—समाजवाद (सोशलिङम) के द्वारा साम्यवाद (कम्यूनिज्म) की स्थिति लाना ।

उपर्युक्त वर्गीकररा को दृष्टि में रखकर प्रगतिवादी काव्य का ऋमशः
पर्यवेक्षण करना मुलभ होगा । समाज की वैषम्यमयी अवस्था का
मुलभ शिकार निरान-मजदूर है । वह सब
प्रथम लच्य सम्बन्धी कुछ होगर भी कुछ नहीं। सोहनलाल द्विवेदी
कःच्य उसमें प्रश्न पूछकर उसे उसकी वास्तविक
गक्ति का बोध कराने का प्रयत्न करते हैं:—

तुम्हें नहीं क्या ज्ञात; तुम्हारे बल पर चलते हैं शासन ? तुम्हें नहीं क्या ज्ञात; तुम्हारे धन पर निर्भर सिंहासन ? तुम्हें नहीं क्या ज्ञात; तुम्हारे श्रम पर सब वैभव-साधन ?

× × ×

ये बड़े-बड़े साम्राज्य-राज, युग-युग मे श्राते चले श्राज। ये सिंहासन ये तफ़्त ताज, ये किले दुर्ग गड़ शस्त्र साज। वहतेरो हड्डी पर किसान! वह तेरी पसली पर किसान! वहतेरो श्राँतों पर किसान! नस की तॉंतों पर रे किसान!

किसान के साथ ही 'सुमन' का वेघरबार' भी फुटपाथ पर पड़ा है ---"इस श्रोर पड़ीं खानाबदोश,

मेहनतकश मानव को पाँतें!
फुटपाथों की चहानों पर,
जो काट रही अपनी रातें।"

हमारे ग्राम प्रकृति-धाम हैं, जहाँ तृगा-तृगा प्रौर कगा-कगा प्रफुल्लितः है, परन्तु सानव (?) ......

यह सर्ब नर (बानर ?) रहते युग-युग से श्रमिशापित , श्रन्न वस्त्र पीढ़ित श्रसम्य, निर्दु हि पंक में पालित । बह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक श्रपरिचित । यह भारत का प्राम, सम्यता, संस्कृति से निर्वासित ! मानव दुर्गति की गाथा से, श्रोत-प्रोत मर्मान्तक ! सदियों के श्रत्याचारों की [सूची यह रोमाञ्चक ॥

हमारा दरिद्र-नारायए। न केवल भौतिक ग्रभावों से ग्रस्त है, ग्रपितु ग्रपने रूढ़ि-गत संस्कारों की शृंखलाग्रों से भी जकड़ा हुग्ना है—

वज्रमुद, जदभूत, हठी वृष-वान्धव, कर्षक, ध्रुव, ममत्व की मृतिं, रुदियों का चिर रचक।

महाकवि निराला नें छायावादी शैली में "इलाहाबाद के पथ पर" मज़दूरनी का चित्र उतारा। दूसरी तसवीर "भिक्षुक" की है। ये दोनों किविताएँ शब्दचित्र होकर समाज की दुदेशा का प्रमास कन जाती हैं:—

[१] वह तोबती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोबती पत्यर !

> कोई न झायादार पेड वह जिसके तले बैटी हुई स्वीकार ; श्याम-तन, भर-वैंघा यौवन , नत-नयन, प्रिय-कर्म-रत मन , गुरु हथौड़ा हाथ ; करती बार-बार प्रहार प्रामने तरु-मालिका श्रद्धालिका-प्राकार ।

चह रही थी घूप;
गिमयों के दिन
दिवा का तमतमाता रूप;
उठी मुजसाती हुई लू,
रुई ज्यों जलती हुई मू;
गर्द चिनगी छा गई;
प्रायः हुई दुपहर:—
वह तोइती पत्थर
एक छन के बाद वह काँपि सुघर
हुतक माथे से गिरे सीकर—
लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा
में तोइती पत्थर!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

[२] वह श्राता—ं
दो द्रक ककेंजे के करता पञ्जताता पथ पर श्राता ।
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक ,
चल रहा लकुटिया टेक ,
मुट्टी भर दाने को—भूल मिटाने को
मुँह फटी पुरानी भोली का फैलाता—
दो द्रक कलेंजे के करता पञ्जताता पथ पर श्राता।

पर यहाँ तो कुछ व्यक्ति ही "भिक्षुक" के रूप में हों सो नहीं, "ग्रञ्चल" को तो सम्प्रणं नस्ल पर ही सन्देह है---

वह नस्ल जिसे कहते मानव, की हों से आज गई बीती।
बुक्क जाती तो आश्चर्य न था, हैरत है पर कैसे जीती!
इसी कारण पन्त का हृदय भी पसीज उठाः—
इन की हों का मनुज बीज, यह सीच हृदय उठता पसीज।

भगवतीचरण वर्मा की सुप्रसिद्ध "भैसागाड़ी" ने लोक-क्रान्ति के अग्रदूत कृषक के जीवन-वैभव (?) का कैसा मार्मिक उपहास उपस्थित किया है—

उस श्रोर चितिज के कुछ श्रागे, कुछ पाँच कोस की दूरी पर, मू की छाती पर फोड़ों से, हैं उठे हुए कुछ कच्चे घर । मैं कहता हूं खँडहर उसको पर वे कहते हैं उसे आम , जिसमें भर देती निज धुँभलापन, असफलता की सुबह-शाम पशु बनकर नर पिस रहे जहाँ, नारियाँ जन रही हैं गुलाम । पैदा होनो फिर मर जाना, यह है लोगों का एक काम ॥

× × ×

वह राज काज जो सघा हुत्रा है इन मूखे कंगालों पर, इन साम्राज्यों की नींव पड़ी है तिलतिल मिटने हुंबालों पर। वे व्योपारी, वे जिमींदार, जो हैं लच्मी के परम भक्त, वे निपट निरामित सूदलोर पीते मनुष्य का उष्णा रक्त। इस राजकाज के वही स्तम्भ उनकी पृथिवी उनका ही घन, वे ऐश श्रीर श्राराम उन्हीं के, श्रीर उन्हीं के स्वर्ग-सदन। उस बड़े नगर का राग-रंग हैंस रहा निरन्तर पागल-सा, उस पागलपन से ही पीड़ित कर रहे श्राम श्रविकल क्रन्दन। दानवता का सामने नगर! मानव का कृश कंकाल लिये— चरमर चरमर-चूँ-चरर-मरर जा रही चली भैंसागाड़ी!

ऊप्र के काव्य-विधान में शोषित का उघड़ा हुआ चित्र मौजूद है, जिसमें से उसकी पीड़ा मुखरित है। परन्तु सीधी तरह कहने की अपेक्षा व्यंग्यात्मक शैंनी द्वारा दीन जनों को अपनी अवस्था के प्रति सजग विद्वोही बनाना कही सुकर है। केदारनाथ अग्रवाल का 'चंदू' फोकट के जीवन को कैसे अलिप्तभावेन बिता रहा है—

चंदू चना चकैना खाता।

मुफ्त मिले अपने जीवन के

घण्टों मिनट सैकण्डों को गिन—

कभी नहीं वह दाम लगाता!
भीख माँगते पैसा पाता।
ईश्वर, धर्म, समाज, संपदा,
विद्या, बुद्धि, श्विक खोजता—

कभी नहीं वह समय गँवाता।

उक्त व्यंग्यात्मक प्रिणाली का उपयोग जड़ता, प्रतिगामिता और अकर्मण्यता के मूल कारण रूढ़िवादी अन्धविश्वासों के विध्वंस के लिए भी किया गया है। पन्त ने अपनी 'ग्राम-देवता' कविता में अकर्मण्य ग्रामीण की सम्पूर्ण बौद्धिक जड़ता को एक बार में ही निशाना बनाया है:—

> हे प्राम्य देवता, यथा—नाम !
> शिक्तक हो तुम, मैं शिष्य, तुम्हें सविनय प्रणाम !
> विजया, महुआ, ताड़ी, गाँजा पी सुवह-शाम तुम समाधिस्थ नित रहो, तुम्हें जग से न काम !
> पिंडत, पण्डे, श्रोका, मुखिया श्री साधु-सन्त दिखलाते रहते तुम्हें स्वर्ग श्रपवर्ग पन्थ जो था, जो है, जो होगा—सब लिख गये प्रन्थ विज्ञान-ज्ञान से बड़े तुम्हारे मन्त्र-तन्त्र।

> > X

X

X

## राम राम

हे प्रामदेव लो हृद्य थाम, श्रव जन स्वातन्त्र्य युद्ध की जग में धूमधाम । उद्यत जनगण युग-क्रान्ति के लिए बाँध-लाम ; तुम-रूढ़ि रीति की खा श्रफीम, लो चिर विराम !

देश-विदेश के कितने ही कला-उपासक 'ताजमहल' को प्रेम के मन्दिर के रूप में देखते चले थ्रा रहे हैं और प्रेम की अविच्छिन्नता के मम्मं की प्रशस्तियों को गाते रहे है जो ताजमहल के निर्माताथ्रों को मृत्यु के कि भी बाँधे हुए है। परन्तु श्राज के युग में वह सामन्ती प्रेम उपहास का विषय बन गया है। महाकवि पन्त ने नवीन दृष्टि के अनुसार उस पर करारा व्यंग्य कसा है:—

हाय ! मृत्यु का ऐसा श्रमर, श्रपार्थिवं पूजन ! जब विषरण, निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन !

 $\times$   $\cdot$   $\times$ 

मानव ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के र्मात ? श्रात्मा का श्रपमान, प्रेत श्री' छाया से रित !

× × ×

प्रेम-श्रचंना यही करें हम मरण को वरण ? स्थापित कर कंकाल भरें जीवन का प्रांगण ? शव को दें हम रूप, रंग भादर मानव का ? मानव को हम कुस्सित चित्र बना दें शव का ?

कृषक-मज़दूर के ग्रतिरिक्त 'ग्राधी-दुनिया' भी सदा समाज की कुव्यवस्थाओं द्वारा पीड़ित है। नारी की परवशता ग्रौर दुदंशा श्रन्य शोषितों से कम भयावह नहीं। उसे युग-युगान्तरों से पुरुष ने क्रीतदासी बना रखा है। उसका शरीर पुरुष की कामवासना की तृष्ति का साधन- भात्र समका गया, ग्रौर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए समाज, धर्म ग्रौर राजनीति की उन कानूनी धाराश्रों का निर्माण हुग्रा जो नारी की इसी स्थिति का समर्थन करती हैं:—

> खुधा काम वश गत युग ने, पशु-वल से कर जन शासित। जीवन के उपकरण सदृश, नारी भी कर ली श्रिष्ठित।

पुरुष ने नारी के रूप को सजाया और उसकी प्रशंसा के गीत गाये। नारी ने इसमें अपना गौरव समभा, जिसकी भीनी-भीनी मादकता से वह अपनी वास्तविक स्थिति भूल गई और पुरुष को सभी प्रकार से आत्मसमपंग् कर दिया। उसकी परवशता की यही पराकाष्ठा है।

श्रतृष्त-रूप-लालसा लेकर 'तुम्हारे पलकों ने न जाने कितने हृदयों को घायल कर दिया' का राग गाने वाले प्रग्रय-प्रसादाभिलाषी कवियों का जर्जरित और गलित दृष्टिकोगा—

श्रंकित कर चितिज पटी को तूजिका बरौनी तेरी। कितने घायल इदयों की बन जाती चतुर चितेरी।—["श्राँसू"—प्रसाद]

अन्धकार युग की भावना का प्रतीक है । सामन्ती सभ्यता की सती, बालविधवा और वेदया को प्रगति के युग में सदाचार-सम्बन्धी नूतन दृष्टि मिलनी चाहिये। 'भ्रांचल में दूध और आँखों में पानी' बाली अबला को एकदम कामरेड बना दो—

योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर श्रवसित।

× × ×

उसे मानवी का गौरव दे, पूर्ण स्वत्व दो नूतन उसका मुख जग का प्रकाश हो उठे श्रंघ श्रवगुरहन ! खोलो हे मेखला युगों की, किट प्रदेश से तन से श्रमर प्रोम ही बन्धन उसका, हो पविश्र वह मन से।

श्रव किवता श्रीर प्रेम सभी इसी पृथ्वी के बन गये हैं; उनमें स्वर्गीय रहस्य, कुञ्जें, श्रीर कल्पना की लताएं नहीं रहीं। जैसे का तैसा—यथार्थवादी प्रेम श्रीर किवता— सामने श्रा गया:—

मेरे घर के परिचम श्रोर रहती है

बड़ी-बड़ी श्रींबोंबाली वह युवती,

मारो कथा खुल-खुल कर कहती है

चितवन उसकी श्रोर चालढाल उसकी।

पैदा हुई है गरीब के घर, पर

कोई जैसे जेबरों से सजता हो,

उभरते जोवन की भीड़ खाता हुशा

राग साज पर जैसे बजता हो।—निराखा।

प्रगतिवाद सिद्धान्ततः रूढ़ि-विरोधी है। वह 'उन्मुक्त-प्रेम' को स्वाभाविक स्थिति स्वीकार कर उसे ही ग्रधिक प्रश्रय प्रदान करता है:—

यों भुज भर कर हिये लगाना है क्या कोई पाप?

बलचाते श्रधरों का चुम्बन क्यों है पाप-कलाप ? ["कुंकुम"—नवीन]

जन्मुक्त-प्रेम-व्यापार में ग्रसाहसिक पुरुष को कैसी लताड़ सुननी पड रही है:—

धिक् रे मनुष्य, तुम स्वच्छ, स्वस्थ, निरङ्गल चुम्बन श्रंकित कर सकते नहीं प्रिया के श्रधरों पर ! मन में लिजित, जन से शंकित, चुपके गोपन तुम प्रेम प्रकट करते हो नारी से, कायर ! क्या चुद्र गुह्य ही बना रहेगा, बुद्धिमान् ! नर-नारी का स्वाभाविक, स्वर्गिक श्राकर्षण !

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज दिन समाज पिवत्र प्रेम पर वासना की काई जमी हुई है, श्रीर हम अपने भीतर हुए चोर के कारए। प्रेम को स्वाभाविक रूप देने में असमर्थ हैं। परन्तु प्रगतिवाद की यह भी मान्यता है कि यथार्थ ग्रौर स्वाभाविक वित्रण के साथ-साथ जन-सामान्य पर पड़ने वाले प्रभाव का भी पूरा ध्यान रखा जाय । ग्रतः यह सर्वथा विचारणीय है कि हमारे समाज में उस उन्मुक्त-प्रेम-व्यापार के प्रचार का प्रभाव कितने ग्रंशों में स्वास्थ्य-प्रद हो सकता है ? भारतीय लोक-परिपाटी ग्रौर शिष्टता के ग्रतिकमण करने मात्र से ही प्रेम के ऊपर चढ़ी वासना की जंग छुट जायेगी; नहीं कहा जा सकता । उन्मुक्त-प्रेम यदि संयमहीन उच्छृङ्खलता का रूप धारण कर ले तो वह संस्कृति ग्रौर सम्यता के लिए परम धातक है । इसी दृष्टि को सामने रखकर समन्वयवादी किव पन्त स्वच्छन्द ''ग्राधुनिक]' को लक्ष्य करके कहते हैं:—-

तुम सब कुछ हो, फून्न, लहर, तितली, विहगी, मार्जारी ! श्राष्ट्रनिके ! तुम नहीं श्रागर कुछ, नहीं सिर्फ तुम नारी !

भारतीय नारी के चिर-प्रतिष्ठित शील, संकोच और लाज के गौरव को दृष्टि में न रखकर केवल हास-विलासमय लालित्य को भाषुनिकतम नवीनता कहना श्रेयस्कर नहीं। इस प्रकार की फैशनेबिल वृत्ति पर पन्त ने करारा व्यंग्य किया है:—

कुल-वधुत्रों-सी श्रयि सलज्ज सुकुमार ! शयन-कच दर्शनगृह की श्रक्षार । उपवन के यत्नों से पोषित, पुष्प-पात्र में शोभित, रचित, कुम्हलायी जाती हो तुम, निज शोभा के ही भार !

ग्रस्तु ! सुप्रसिद्ध 'भैंसागाड़ी' कविता में धन-लोलुप पूर्णेजीपितयों द्वितीय सम्य-परक के विलास-वैभव का भण्डाफोड़ बस्तूबी काव्य मिलता है:—

है बीस कोस पर एक नगर, उस एक नगर में एक हाट । जिसमें मानवता की दानवता, फैलाये है निज राजपाट ॥ साहूकारों के पर्दे में हैं, जहाँ चोर श्रीर गिरहकाट !
है श्रमिशापों से भरा जहाँ, पश्चता का ज्यापक ठाट-बाट !।
शोषितों की मजदूर-किसान की जोड़ी के विपरीत शोषकवर्ग में
पूँजीपति के सहयोगी राजन्य-गरा हैं। इनका विलास-वैभव पीड़ित की छाती पर नृत्य करता है। 'प्रलयवीगा।' में सुधीन्द्र की भंकार सुनिये:—-

जिनके प्रपुष्ट कन्धों पर हैं साम्राज्य तुम्हारे श्राज टिके उनके यश मान लाज सब कुछ हैं श्राज तुम्हारे हाथ बिके तुम चूस प्रजा का रक्त-मांस शोषण कर हृष्ट-पुष्ट बने उनके लोहू से रंगते हो, तुम श्रपने वैभव के सपने! पूँजीवाद के परिवार को, यदि श्रावश्यकता पड़ी तो, 'लाल-सेना' की धमकी भी दी जा सकती है:—

खोलो लाल निशान ! हो सब लाल जहान ! खोलो लाल निशान ! क्योंकि—

लाल रूस है ढाल साथियो, सब मज़दूर किसानों की। वहाँ राज है पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी। लाल रूस का दुश्मन, साथी, दुश्मन सब इन्सानों का। दुश्मन है सब मज़दूरों का, दुश्मन सभी किसानों का।

---नरेन्द्र

'द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद' के प्रसारक 'प्रगतिवाद' में 'ईश्वर' जैसी 'शक्ति' की क्या श्रावश्यकता ? फिर जन-नृतीय लच्य से सम्बधित गए। जो उसके पीछे पड़ा है, वह एक प्रति-काब्य गामिता ही तो ठहरी:— श्राज भी जन-जन जिसे करबद्ध होकर याद करते। नाम से जिसका गुनाहों के लिए फरियाद करते। किन्तु मैं उसका घृषा की घूल से सत्कार करता !—-श्रंचल । ईश्वर की स्पष्ट प्रतारणा के बाद श्रात्मा का नम्बर श्राया । श्रात्मा तो सूक्ष्म श्रनश्वर है, उसे 'जग' की क्या श्रावश्यकता ? जग की श्रपेक्षा तो इस 'रक्त-मांस-पिण्ड' को है—"जीवन की च्या-घृत्वि रह सके जहाँ सुरचित ।" इस प्रकार श्रात्मा और शरीर में शरीर दुवंल-तर है, उसी के लिए जग की उपयोगिता है श्रीर एतदर्थ उपयुक्त बनाना चाहिये । शरीर में श्रात्मा ही सारवस्तु है, शरीर क्षाग्-भंगुर मिट्टी है।

> जलचिति पावक गगन समीरा । पंच रचित यह श्रधम शरीरा ॥

इस प्ररूढ़ तत्त्वज्ञान का थोथापन पन्त ने निम्न पंक्तियों में प्रस्तुत किया है:—

> त्रात्मा का त्र्रिधिवास न यह,—वह सूचम अनश्वर! न्यौद्धावर है श्रात्मा नश्वर रक्त-मांस पर, जग का श्रिधिकारी है वह, जो है दुर्बेखतर।

इसके ग्रागे प्रगतिवाद काव्य से कल्पना ग्रौर भावुकता का बहि-ष्कार कर किता-कामिनी को ग्रपने स्वाभाविक यथार्थ रूप में देखना चाहता है। इस दृष्टि से यथार्थवादी प्रकृति-चित्रग्-परक कई किव-ताग्रों में कला का निर्मल सादा रूप सुन्दरता से सामने ग्राया। यह 'स्वयंवर' ग्रवश्य दर्शनीय है:—

एक बीते के बराबर
यह हरा ठिंगना चना
बाँधे सुरैंठा शीश पर—
छोटे गुलाबी फूल का,
सज कर खड़ा है

पास ही मिलकर उगी है,
बीच में, अलसी हठोली—
देह की पतली, कमर की है जचोली;
नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर
कह रही है,
जो छुपे यह,
दूँ हृदय का दान उसको !
श्रीर,
सरसों की न पूछो।
हो गई सबसे स्यानी;
हाथ पीले कर लिये हैं;
ब्याह-मंडप में प्धारी।
फाग गाला मास फागुन
श्रागया हो पास जैसे!

देखता हूँ मैं, स्वयंवर हो रहा है !—केदारनाथ भ्रप्रवाज । वसन्तागम के समय जिन्होंने 'ग्राम-श्री' देखी होगी वे सहज ही में इस प्रकृति-चित्र की मोहकता का ग्रहण कर सकेंगे:—

उद्ती भीनी तैलाक गन्ध,
फूली सरसों पीली-पीली,
लो, हरित घरा से काँक रही,
नीलम की किल, तीसी नीली।
रंग रंग के फूबों में रिलमिल
हँस रही संखिया मटर खड़ी,
मखमली पेटियों सी लटकीं

भर रहे डाँक, पीपल के दल, हो उठो कोकिला मतवाली।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

कँची श्ररहर में लुका छिपी खेलतीं युवितयाँ मदमाती, चुम्बन पा प्रेमी युवकों के श्रम से श्लथ जीवन बहत्तातीं।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम—
जिस पर नीजम नभ-श्राच्छादन,—
निरुपम हिमांत में स्निग्ध शान्त

निज शोभा से हरता जन मन !

भौतिक मानों को ही साहित्य का मापक मानने वाला प्रगतिवादी किव भला सामयिक समस्याग्रों से कैसे विमुख रह सकता है। वर्ग-संघर्ष तथा सुख-संविधान की तीन्न लालसा ग्रादि जागृत करने के ये ही ग्रलभ्य श्रवसर माने जाते हैं। बंगाल के श्रकाल ने न केवल प्रगतिवादियों को ही श्रपितु प्रत्येक सच्चे किव को उस श्रोर ध्यान देने के लिए बाधित किया; क्योंकि कोई भी सहृदय किव देर तक इस प्रकार मानवता के विनाश से उदासीन नहीं रह सकता। यह श्रौर बात है कि कौन किस रूप में उसे देखता है। केदारनाथ श्रग्रवाल ने उस दारुण दशा का चित्र निम्न शब्दों में रखा:—

ं द्याप बेटा बेचता है। भूख से बेहाल होकर धर्म, धीरज, प्राय खोकर हो रही श्रमरीति बर्बर राष्ट्र सारा देखता है। वाप बेटा बेचता है।

माँ श्रचेतन हो रही है मूर्च्छना में रो रही है दम्भ के निर्मम चरण पर

> प्रेम माथा टेकता है बाप बेटा बेचता है।

शर्म से श्राँखें न उठतीं रोष से छाती धधकती, श्रीर श्रपनी दासता का

> शूज उर को छेरता है। बाप बेटा बेचता है।

जब द्वितीय विश्वयुद्ध श्रपने सर्वप्राही विकराल रूप को संसार पर फैलाता चला जा रहा था तो नरेन्द्र ने कवियों श्रौर देश को यह सन्देश न्सुनायाः—

गरजं रही हुँकार, हो रहा घर घर हाहा-कार कौन सुनेगा यहाँ हमारी वीणा की मंकार? शतशः योजन शस्य-श्यामला पृथ्वी के निरुपाय, शतशः श्रब्द सम्यता के पददत्तित श्राज श्रसहाय, यहाँ चुधा का देश, दासता, विश्रह का श्रागार; कौन सुनेगा यहाँ हमारी वीणा की मंकार?

यहाँ तक हमने देखा कि ग्राज का प्रगतिवादी किव उत्पत्ति के सम्पूर्ण साधनों पर समाज को एकाधिकार दिलवाने के लिए, काव्यगत सभी शक्तियों का उपयोग करता हुग्रा चतुर्थ लच्य के लिये 'समाजवाद' की प्रस्थापना का यत्न करता मंगलकामना है। यही समाजवाद साम्यवाद की ग्रादर्श स्थिति को ला सकता है, जिसके लिए किव

वारा। को तपश्चर्यामय निर्विलास जीवन व्यतीत करने का उपदेश देता है:—

> तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी, चाहिये तुम्हें क्या अलंकार!

> > भव कर्म आज की स्थितियों से है पीड़ित, जग का रूथान्तर भी जनैक्य पर अवज्ञन्वित,

तुम रूप कर्म से मुक्त, शब्द के पंख मार, कर सको सुदूर मनोनभ में जन के विहार, वाणी मेरी, चाहिये तुम्हें क्या श्रलंकार!

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

तुम जह चेतन की सीमामों के त्रारपार मंकृत भविष्य का सस्य कर सको स्वराकार, वासी मेरी, चाहिये तुम्हें क्या श्रतंकार!

युग कर्म शब्द, युग रूप शब्द, युग सस्य शब्द, शब्दित कर भावी के सहस्र शत मूक ऋब्द,

> ज्योतित कर जनमन के जीवन का श्रन्धकार, तुम खोल सको मानव उर के नि:शब्द द्वार, वाणो मेरी, चाहिये तुम्हें क्या श्रलंकार!

ग्रस्तु ! प्रगतिवादी काव्य की मार्मिकता ग्रौर विषय-वस्तु के व्याज से हमने उसका भावपक्ष देखा । ग्रब यहाँ संक्षेप में कलापक्ष का किंचित् विश्लेषण करनें के पश्चात् यह प्रकरण

कलापत्त समाप्त हो जायेगा।

प्रगतिवादियों ने काव्य में नवीन विचारों श्रीर भावों के साथ साथ ग्रभिव्यंजना के नये-नये श्रालम्बन ग्रीर उपा-दानों की ग्रवतारए। की है। इसका कारए। यह है कि कला ग्रीर साहित्य के प्रति उनका दृष्टिकोए। भावात्मक न होकर बुद्धिप्रधान प्रालोचनात्मक है। उनकी प्रवृत्ति विशेष से हटकर सामान्य की थ्रोर है। काव्य
में सूक्ष्म, सुन्दर, कोमल श्रौर चुनी हुई सामग्री ही ग्राह्य होती है; प्रकृत,
कुत्सित, लघु श्रौर श्रनघड़ तिरस्करएीय है; इस परम्परागत धारएा।
के स्थान पर साधारए। स्वस्थ जन-जीवन के व्यवहार में ग्राने वाली
सम्पूर्ण सामग्री को काव्य-विषय माना। उनकी सम्मित में स्वस्थ
जीवन-दर्शन यथार्थ श्रौर वास्तविकता की भूमि पर स्थित होता है।
यथार्थ जीवन में सूक्ष्म-स्यूल, सुघड़-श्रनघड़ ग्रौर रुक्ष-कोमल सभी हैं।
ग्रथच सूक्ष्म-स्यूल का श्रन्तर काल्पनिक है। मानसिक विलास ग्रौर रूप
मोह में पड़कर जीवन के स्वस्थ एवं उपयोगी उपादानों को उनके बाह्य
प्राकृत ग्रौर श्रनघड़ रूप के कारए। त्याज्य मानना उचित नहीं। जीवन
को सम्पूर्ण रूप से ग्रहए। करना वांछनीय है। श्रस्तु!

इन ग्राधारों पर प्रगतिवादी काव्य में रूप-रंग ग्रीर रोमांस से 'प्रेम करने वाला रोतिकालीन कला-विलास तथा छायावादी दूरारूढ़ कल्पना व मधुचर्यातिरेक का ग्रभाव है। जन-सामान्य से सम्बन्धित श्रीर जन-सामान्य के लिए ही होने के कारए। सरल श्रीर सीधा है— ग्रथीत् ठेठ खड़ीबोली में खरा, खड़ा ग्रीर तीखा है।

निराला जी की 'कुकुरमुत्ता' किवता में इस नई किवता की प्रमुख विशेषताएँ एक स्थान पर ही मिल सकती है। 'कुकुरमुत्ता' की कहानी यह है— "एक नवाब साहव बगीचे के बड़े शौकीन थे। उनके बगीचे में फारस तक के गुलाव के फूल बड़ी देख-भाल से लगाये गये थे। मालिन की लड़की 'गोली' श्रौर नवाबजादी 'बहार' में बड़ी प्रीति थी। गोली ने गुलाब की क्यारियों की सफाई के लिए स्वतः उगे हुए कुकुरमुत्तों को उखाड़ लिया श्रौर कबाब बनाया। यह कुकुरमुत्ते का कबाब बहार ने भी खाया। कबाब की तारीफ नवाब साहब के कान में भी पड़ी। उन्होंने माली को बुलाकर हुक्म दिया कि

गुलाब की जगह कुकुरमुत्ते उगाये जायें। उत्तर मिला — सुआक करें खताः

कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जाता ।"

इसका व्यंग सीधा होने के साथ साथ मुत्ता गुलाब से कहता है :—

श्रवे, सुन वे गुलाव,
भूल मत गर पाई खुराव, रंगोश्राव,
खून चूसा खद्ध का तुने श्रशिष्ट,
डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट,
कितनों को तुने बनाया है गुलाम,
मालो कर रक्खा, खिलाया जाड़ा घाम।

भ्रंग्रेजी काव्य में की भर्ती श्रौर उस पर हमारे पाठकों के श्रद्धापूर्ण-विस्मय के प्रति भी कुछ छींटे लगे हाथ फेंक दिये हैं:--

> कहीं का रोड़ा, कहीं का जिया पत्थर, टी० एस० इजियट ने जैसे दे मारा, पड़ने वाजों ने जिगर पर हाथ रखकर कहा, "कैसे जिख दिया संसार सारा

श्रभिव्यञ्जना की नई बानगी देखिये :—
श्रागे चली गोली जैसे डिक्टेटर
उसके पीछे बहार, जैसे सुक्खड़ फालोग्रर,
उसके पीछे दुम हिलाता टेरियर—
श्राधुनिक पोयेट (Poet)
पीछे बाँदी बचत को सोचनी

कैपिटिबास्ट, क्वाएट ( Quiet )

कुकुरमुत्ता 'ग्रसंस्कृत-सामान्य' का प्रतीक है। यह स्वतः ही उगता एवं विकसित होता है। गोली की कृपा से बहार भी इस 'ग्रसंस्कृत- सामान्य' के सम्पर्क में ब्राई जिससे बहार ने भी स्वस्थ जीवन की उष्ण्ता (कबाब का स्वाद ) को अनुभव किया और उसी की कामना करने किया। इसके विपरीत कृत्रिम देखभाल (शिक्षा-दीक्षा) और साद (शोषितजन) के खून को चूसकर परिपुष्ट कोमल-कान्त-कलेवर गुलाब के फूल, शोषक धनपितयों की तरह समाज के लिए सर्वथा अनुस्योगी बनकर, रमणी-जनों की विलास-वस्तुमात्र रह जाते हैं।

'कुकरमुत्ता' तथा श्रन्य किवताश्रों को देखकर हम निम्न तथ्यों का संग्रह कर सकते हैं:—

- (i) कि प्रगतिवादी काव्य में भाषा में गद्यात्मकता रहती है।
- (ii) कि स्रभिव्यञ्जन-प्रणाली में चमत्कार की कामना से विरिहत होकर प्रभावोत्पादन के लिए व्यंग्योक्ति स्रौर श्रन्योक्ति जैसी कितपय पद्धतियों का मुख्यतया ग्रहण किया जाता है। नवीन स्रालम्बनों व उपादानों के सहारे भी सफलतापूर्वक प्रभाव पैदा किया जाता है।
- (iii) कि भाषा सरल व सुबोध बनाई जाती है।
- (iv) कि छन्दों के बन्धन का श्राग्रह नहीं। मुक्त-छन्दों की प्रवृत्ति है।

## साहित्य अतृप्त वासनाओं की पूर्ति का साधन है

## ि फ्रायड के सिद्धान्तों पर अवस्थित साहित्यिक मतवाद ]

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक भारी क्रान्ति का मुख्य श्रेय कुछ ग्रास्ट्रियन पण्डितों को है। इनमें फायड, यंग ग्रौर ग्रॉडलर का नाम प्रधानतया उल्लेखनीय है। इन्होंने मनोविज्ञान शास्त्र में कई नवीन तथाकथित खोजें की । तथाकथित इसलिए कि ग्रनेक विद्वानों की यह मान्यता है कि ग्रवचेतन मन ( जिसकी सर्वप्रथम सत्ता को फ्रायड ने खोज निकाला-ऐसा कहा जाता है ) की इस प्रकार की स्थिति का ज्ञान रखे बिना कोई महान् साहित्यिक ग्रपनी मार्मिक रचनाग्रों में भावाभिविश्लेषए।, नहीं कर सकता जो कि ग्राज दिन तक के संसार के साहित्य में उपलब्ध है। ग्रतः जाने या ग्रनजाने उन्हें ग्रव-चेतन मन की करामात का श्राभास रहता ही था। हाँ, इतना तो श्रवश्य मानना पडेगा कि कायड ने अवचेतन मन को वैज्ञानिक भाषा में वैज्ञा-निक ढंगों से प्रस्तुत किया जिसके फारए। वर्तमान विज्ञान के युग में वह एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकृत हो सका। इसके स्रतिरिक्त भार-तीय शास्त्र के रस-सिद्धान्त के मूलभूत "स्थायीभावों" पर दृष्टिपात करने पर ग्रवचेतन मन के रहस्यों का विशद होना बड़ा ही स्पष्ट हो जाता है। स्थायी ( ग्रविच्छिन्न प्रवाह वाले ) भाव मूल मनोवृत्तियाँ ही हैं ; क्योंकि गृढ़ रूप से उनकी स्थिति मानस में रहती है । म्रतएव उन-की संज्ञा स्थायी की गई है। स्थायीभावों की इस व्याख्या को दृष्टि में रखने पर उपर्युक्त कथन की सारवत्ता में सन्देह का अवकाश नहीं रह जाता ।

श्री इलाचन्द्र प्रभृति विद्वानों की सम्पति में प्राचीन भारतीय मन

शास्त्रवेत्ता इस म्रवचेतन मन की खोज बहुत पूर्व ही कर चुके थे। इस के प्रमारा में महाकवि कालिदास के "शाकुन्तलम्" का निम्न श्लोक उद्धृत किथा जाता है:—

> रम्याणि वीच्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान् पर्यु त्सुकी भवति यत् सुखितोऽपि जन्तु :। तच्चेतसा स्मरति न्नमबोधपूर्वम् भावस्थिराणि जन्मान्तरसौहृदानि॥

> > [ शाकुन्तलम्, ग्रंक १ ]

श्रर्थात् रम्य व मधुर दृश्यों श्रौर शब्दों को देख सुनकर जो सुखी जन भी उन्मने हैं उसका कारण यही है कि उनकी जागृत चेतना में विगत जीवन की प्रेम-भरी वे स्मृति उद्बुद्ध हो उठती है जो चेतना के भीतर संस्कार रूप बद्ध पड़ी थी।

ग्रस्तु ! ग्रब हम प्रकृत का अनुसरण करते हुए फायड के ग्रनु-सन्धानों पर दृष्टिपात करेंगे:—

- (i) मानव के अवचेतन मन के अस्तित्व की सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप में सूचना फायड ने दी।
- (ii) यौन-प्रवृत्ति मानव-मन की (फलतः मानव-जीवन की ) मूल परिचालिका है। फायड इसकी व्याख्या यों करता है कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य यौन-प्रवृत्ति के खुले प्रदर्शन को सामाजिक दृष्टि से निन्दित अतएव नैतिक दृष्टि से घृिणात समभने लगा है और वह उस विशेष प्रवृत्ति से सम्बन्धित मनोवेगों को भरसक अपने मन के भीतर दबाते रहने का प्रयत्न करता चला आता है। पर वे दिमत मनोवेग सर्वथा विलुप्त न होकर सचेत मन के नीचे उसके अवचेतन भाग में सञ्चित होते रहते हैं। अर्थात् सचेत मन की अनुभूति के परे दिमत मनोवेगों का सञ्चित पुञ्ज ही मानव

का ग्रवचेतन मन है। विशेष ग्रवसरों पर ग्रसाधारण घटनाग्रों के धक्के के कारण उन दिमत मनोवेगों में हलचल उठ खड़ी होती है; तभी वे सचेत मन द्वारा विस्मृत प्रवृत्तियाँ फिर मन के ऊपरीय स्तर पर श्राकर टकराने लगती हैं। फलतः सचेत ग्रौर ग्रवचेतन मन के मध्य द्वन्द्व मचता है, जिसके कारण ग्रनेक मानसिक उलभने उरपन्न होती है। इन्हें मानसिक जटिलताएँ या गुत्थियाँ (Complex) कहते हैं।

- (iii) स्वप्न तथा जागृतावस्था में हम जितने भी स्वप्न देखते हैं या ख्याल बाँघते हैं वे परिवर्तित रूपों में हमारी दिमत यौन वासनाम्रों को ही विस्फुटित करते हैं।
- (iv) हमारे स्वभाव की सभी विकृतियों का मूल कारएा दिमत यौन-प्रवृत्ति ही है। इसके साथ-साथ सुकृतियाँ या सुसंस्कृतः व समुन्नत प्रवृत्तियाँ भी दिमत यौन-प्रवृत्तियों का ही उदा-त्तीकृत रूप हैं।

ग्रर्थात् मानव-जीवन को प्रगति की ग्रोर बढ़ाने वाली ग्रथवा विकृति की ग्रोर पीछे घसीटने वाली मूल परिचालिका शक्ति एक ही है। वह है यौन-प्रवृत्ति।

(v) प्रत्येक व्यक्ति अपने अवचेतन मन का निर्माण अपने ही जीवन-काल में स्वतन्त्र रूप से करता है, यद्यपि मूल नियम सबके लिए एक ही है।

फ्रायड के उपर्युं क्त सिद्धान्तों पर विश्वास करने वाले स्वभावतः यह मानते हैं कि कवियों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ भी यौन प्रवृत्ति से ही परिचालित हैं। ग्रिपितु साहित्य से विषय में तो फ्रॉयड की मान्यताग्रों को ग्रिषिक स्पष्टता से ही सिद्ध किया जा सकता है क्योंकि साहित्य में शृंगारकाही एकच्छत्र राज्य है। कल्पना के लोक में पहुँचकर साहित्यिक भ्रपनी दमित यौन-प्रवृत्तियों को खुलकर रूप देसकता है ग्रौर देता भी है।

साहित्य ने अपने लिए बुद्धि का विचारात्मक क्षेत्र छोड़कर भावनाशों का अपार सागर चुन लिया है। ये भावनाएँ कल्पनाओं के पंख लगा-कर अनोखे स्वप्नलोकों की सृष्टि किया करती हैं। फ्रॉयड के मत से भावनाओं का मूलस्रोत अवचेतन मन में है। अवचेतन मन अपनी दिमत वासनाओं के विशाल भंडार को यह आकर विस्तृत करने का पूरा-पूरा अवसर पाता है। अब यदि हम भावनाओं के कीड़ा-विलास की सम्यक् विवृति चाहें तो हमे मनोविज्ञान-शास्त्र के आधार पर उनका विश्लेषण व विवेचन करना पड़ेगा; अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए आज के युग में साहित्य की व्याख्या के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का सहारा लिया जाना आवश्यक है। साहित्य में मनोवैज्ञानिक दृष्टि के निम्न ध्येय हो सकते हैं:—

- (i) मानव-जीवन के मूलगत रहस्यों का परिचय मनोविश्लेषएा के ग्राधार पर देना।
- (ii) काव्य-कथा के पात्र-पात्रियों के जीवन का यथार्थ मूल्यांकन उनकी मानसिक प्रवृत्तियों के सूक्ष्म विवेचन द्वारा करना।
- (iii) जीवन श्रौर जगत् के मूलगत तत्त्वों का यथार्थ निरूपण मनोविश्लेषण के ग्राधार पर करना।
- (iv) जीवन के दोनों—अन्तरंग तथा बाह्य—पहलुओं की सम-स्याभ्रों के मेल व संघर्ष पर प्रकाश डालना ।

संक्षेपतः काव्य का कर्त्तंच्य हुग्रा—"मानव के गहन-जाल-जिटल मन की ग्रगाध रहस्यमयता के भीतर डूबकर वहाँ से जीवन के मूल संचालक तत्त्वों की खोज ग्रौर छानबीन करके जगत् की महान् समस्याग्रों को रसात्मक रूप में सामने रखना ग्रौर उनके सुलभाव के सुभाव भी ग्रपने दृष्टिकोगा से ग्राभास रूप में देना।" यह सभी मनोवैज्ञानिक दृष्टि पाने पर ही सम्भव होता है। अतः साहित्य के लिए मनोविज्ञान की मूल उप-योगिता ग्रसन्दिग्ध है।

उपर्युं क्त मनोवैज्ञानिक दृष्टि की महत्ता शाहित्य में स्वीकार की ही जा सकती है। प्रगतिवाद की साहित्यक घारा तो मार्क्स की तरह डार-विन और फायड को भी पथ-प्रदर्शक मानकर बह रही है। इतना होते हुए भी साहित्य के विषय में यह घारणा नहीं बनाई जा सकती कि उस-का विकास किन्हीं अमुक सिद्धान्तों के आघार पर हो रहा है या होना चाहिए; चाहे वे सिद्धान्त वैज्ञानिकता की फुल-ड्रेस में ही क्यों न आ उपस्थित हुए हों। साहित्य तो अपना विकास सरल स्वाभाविक ढंगों से ही करता रहा है। वैज्ञानिक और बौद्धिक मतवादों की विभीषिका उस-को जीगों-ज्वर की तरह ग्रस्त कर सकती है।

## **अभिव्यञ्जनावाद**

ग्रभिव्यञ्जनावाद के प्रवर्त्तक बेनेडेटो कोचे हैं। इनका जन्म इटली में हुग्रा था। उन्नीसवीं शताब्दी की भौतिकता के विपरीतग्रान्मा की सत्ता की प्रतिष्ठा करना इनका लक्ष्य था। ग्रतः वस्तुतः ये ग्रात्मवादी दार्शनिक थे। ग्रीर इनके विवेचन का क्षेत्र मूलतः ग्राध्यात्मिक था। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ऐस्थेटिक' (Aesthe tic) है।

श्रात्मा की किया-विधि के प्रसंग में वे कला-सृष्टि के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन करते हैं। उनका मन्तव्य निम्न प्रकार है:—

ग्रात्मा की कियाओं को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—
[१] विचारात्मक ग्रौर [२] व्यवहारात्मक । व्यवहारात्मक किया के दो रूप — ग्राधिक ग्रौर नैतिक हैं। इसी प्रकार विचारात्मक किया को भी (जिसमें समस्त मानव-ज्ञान ग्रा जाता है) दो खण्डों में विभक्त किया गया है—प्रथम खण्ड कल्पना-प्रसूत ग्रौर दूसरा तर्क-जितत होता है। जगत् के नाना रूपों ग्रौर व्यवहारों का इन्द्रियों द्वारा जो संवेदन ग्रात्मा तक पहुँचता है उसे कल्पना की सहायता से जब बिम्ब रूप से ग्रन्त:करएा में उपस्थित करते हैं तो हमें सहजानुभूति (Intuition.) होती है। कला-सृष्टि की मूल-प्रक्रिया यही है। इसके विपरीत जब तर्क-वितर्क से प्राप्त-संवेदनों की तुलना, वर्गीकरण ग्रौर नियम-निर्घारण करते हैं तब विचार (Concepts) बनते हैं, जो दर्शन एवं विज्ञान के उदय के कारए। है। कोष्ठक रूप में उक्त विभाजन को इस प्रकार रखा जा सकता है:——



जैसा कि ग्रभी कहा-ग्रात्मा की उपरिलिखित क्रियाग्रों में से कला का सम्बन्ध कल्पना-प्रसूत-क्रिया (स्वत:-प्रकाशित ज्ञानोत्पादिका भी इसे कहा जा सकता है) से ही है। जब हमारी ग्रात्मा के संसर्ग में कोई बाह्य पदार्थ ग्राता है तो स्वत:-प्रकाशित ज्ञान के रूप में 'कतिपय ग्ररूप भंकृतियाँ (संवेदन) पैदा होती है। उक्त ग्ररूप भंकृतियाँ कल्पना (जो कि ग्रात्मा की एक सहज शक्ति है) के सूक्ष्म साँचे में ढलकर सूक्ष्म रूप से भीतर ही भीतर 'ग्रिभिव्यिञ्जत' होती हैं। कोचे की दृष्टि में यह ग्रान्तरिक एवं सूक्ष्म ग्रिभिव्यञ्जना या रूप-विधान (इसीको सहजानुभूति नाम दिया गया है) ही कला की दृष्टि से सब कुछ है; इसी का महत्त्व है। ग्ररूप भंकृतियों का कल्पना के साँचे में ढ़लकर भीतर ही भीतर उपस्थित होना हीं कला है ग्रीर सौन्दर्य है। यह एक ग्राध्यात्मिक क्रिया है। ग्रब सहजानुभूतिरूप सौन्दर्य से जन्य ग्रानन्द की ग्रनुभूति होती है; जिसे शब्द, रंग और रेखा ग्रादि प्राकृतिक तत्त्वों की सहायता से ग्रनूदित किया जाता है। इसी का फल काव्य, चित्र ग्रादि कला-कृतियाँ हैं।

उपर्युं वत कथन का यदि विश्लेषरा किया जाय तो कला-सृष्टि की प्रिक्तया को पाँच सोपानों में विभक्त कर सकते हैं:—

(i) पदार्थों के ब्रात्मा के संसर्ग में ब्राने पर ब्रात्मा में ब्ररूप-भंकृतियों (या संवेदनों ) का उठना। (ये संवेदन स्वतः प्रकाशित ज्ञान रूप होते हैं )।

- (ii) भंकृतियों का कल्पना के साँचे में ढलकर समन्वित होना या ग्रिभिव्यञ्जित होना। (कल्पना में मूर्त-विधान होना या सहजानुभूति होना)
- (iii) सहजानुभूति से सौन्दर्य-जन्य ग्रानन्दानुभूति का होना ।
- (iv) इसी स्रानन्दानुभूति का शब्दादि प्राकृतिक तत्त्वों द्वारा स्रनु-वाद ।
- (v) इस प्रकार अनूदित कलाकृति का प्रस्तुत होना।
  कोचे द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त 'श्रात्मा की कियाओं' से कलासम्बन्धी निम्न सिद्धान्त सामने श्राते हैं:—
- १. श्रिभव्यञ्जना की सहजानुभूति है। सहजानुभूति ही सौन्दर्य है, श्रीर सौन्दर्य ही कला है, जिससे कलाकृति का जन्म होता है। श्रर्थात् "श्रिभव्यञ्जना = सहजानुभूति = सौन्दर्यं = कला"।

इस फार्मू ले के स्पष्टीकरण के लिए सहजानुभृति के तत्त्व पर पुनः विष्टिपात करना ग्रन्छा होगा:—

- (i) ग्रात्मा में श्ररूप भंकृतियों का उत्पन्न होना, उठना ।
- (ii) श्ररूप भंकृतियों का श्रात्मा की सहज-शक्ति कल्पना द्वारा बिम्ब रूप में होकर श्रभिव्यञ्जित होना।
- (iii) इस ग्रिभिव्यञ्जना के होते ही कलात्मक सौन्दर्यरूप सहजानु-भत्ति (Intuition) होना ।

मन श्रीर बुद्धि, अन्तः करण की दो शक्तियाँ कही जा सकती हैं जो अपने-अपने हिस्से के विभाजित-कार्य करती हैं। मन कल्पना कर मकता .है, निर्णाय करने की क्षमता इसमें नहीं। निर्णाय का कार्य बुद्धि के सुपुर्द है। संकल्प, विकल्प, इच्छा, स्मृति, श्रद्धा, उत्साह, प्रेम श्रादि मन के गुण अथवा मर्म हैं। सार-असार का विचार करके निश्चय करने वाली इन्द्रिय बुद्धि है।

कोचे की सहजानुभूति मन की किया--कल्पना-का परिएाम है जो

कला का बोध-पक्ष है; बौद्धिक ज्ञान से इसका सम्बन्ध नहीं। श्रौर विचार बुद्धि की किया—तर्क — का बोध-पक्ष है। ग्रतः सहजानुभूति ग्रौर विचार में स्वाभाविक भेद है। वह बौद्धिक ज्ञान से स्वतन्त्र है। सहजानुभूति ग्रात्मा को परिपूर्ण चित्र प्रदान करती है; जबिक विचार ग्रात्मा के ज्ञान-भण्डार में एक तथ्यमात्र की वृद्धि करके रह जाता है।

सहजानुभूति के तत्त्व के विश्लेषण् से तीन तत्त्व हाथ म्राते हैं— वस्तु या भाव, काल्पनिक म्राकार ग्रौर म्रिन्यञ्जना । वस्तु के बिना काल्पनिक म्राकृति सम्भव नहीं तो भी कोचे ने वस्तु या भाव को कला में विशेष महत्त्व नहीं दिया, क्योंकि वस्तु काल्पनिक म्राकृति के बिना सौन्दर्य-भावना को जागृत करनें में म्रसमर्थ है तथा सहजानुभूति या सौन्दर्य भावना म्राकृति-प्रधान ही है। म्रधिकांश विद्वानों ने कोचे द्वारा वस्तु या भाव की इस उपेक्षा को उचित नहीं बताया। उनका प्रधान म्राक्षेप यह है कि वस्तु के विना म्राकार की कोई सत्ता ही नहीं होती, तब फिर वस्तु या भाव का महत्त्व क्यों नहीं ?

कोचे की दृष्टि में भाव या वस्तु का निषेध तो नही है परन्तु आकृति ही रस-सञ्चार में प्रमुख होने से गौरवास्पद हो सकती है। इसके साथ उसकी यह मान्यता है कि वस्तुतस्तु वस्तु और आकृति में भेद ही नहीं हैं। वस्तु या भाव सत्ता रूप से अन्तस् है तो आकृति उसका बाह्य। कला की दृष्टि से वस्तु या भाव आकृति से निरपेक्ष नहीं रह सकते।

ग्राचार्य शुक्ल ने कोचे की इस भावहीनता पर तीव्र प्रहार किया है— "इटली-निवासी कोचे ने ग्रपनें 'ग्रिभिव्यंजनावाद' के निरूपण में बड़े कठोर ग्राग्रह के साथ कला की ग्रनुभूति को ज्ञान या बोध-स्वरूप ही माना है। उ होंने उसे स्वयं-प्रकाश-ज्ञान (Intuition) प्रत्यक्ष-ज्ञान तथा बुद्ध-व्यवसाय-सिद्ध या विचार-प्रसूत-ज्ञान से भिन्न, केवल कल्पना में ग्राई हुई वस्तु-व्यापार-योजना का ज्ञान-मात्र माना है। वे इस निरपेक्षता को बहुत दूर तक घसीट लें गयें हैं। भावों या मनोविकारों तक को उन्होंने

काव्य की उक्ति का विधायक ग्रवयव नहीं माना है। पर न चाह्ने पर भी ग्रभिव्यञ्जना या उक्ति के ग्रनभिव्यक्त पूर्वरूप में भावों की सत्ता उन्हें स्वीकार करनी पड़ी है। उससे ग्रपना वे पीछा नहीं छुड़ा सके हैं।"—( ग्राचार्य शुक्ल-'साधारगीकरगा ग्रौर व्यक्तिवेचित्रयवाद')

वस्तु और आकृति के बाद आती है अभिव्यञ्जना। वस्तु या भाव के कल्पना द्वारा आकृति घारण करते ही अभिव्यञ्जना और सहजानु-भूति एक साथ ही उदित हो जाती है, जिससे, उन दोनों का तादात्म्य ही प्रकट होता है। कोचे कहता है—"The one is produced with the other at the same intance because they are not two but one"—Ae thetic.

सहजानुभूति के सम्बन्ध में इतनी बात श्रौर ध्यान रखनी चाहिये कि वह सम्वेदन या इन्द्रिय-बोध नहीं हैं। यह ठीक है कि इन्द्रिय-बोध के बिना सहजानुभूति सम्भव नहीं, तो भी उन दोनों के बीच कल्पना-शक्ति की कार्य-कुशलता श्रावश्यक है। पहिले कल्पना के सहारे बिम्ब की श्रिमिव्यञ्जना होती है, तब सहजानुभूति का उदय होता है। व्यवहारतः यह उद्भूति युगपत् है। इन्द्रिय-बोध तो सभी को होता है परन्तु सहजानुभूति प्रतिभा, शक्ति या किव-व्यापार वाले को ही होता है। श्रतएव वही सौन्दर्य है श्रौर कला है।

२. पूर्णतया सफल श्रभिव्यञ्जना ही श्रभिव्यञ्जना होती है। श्रसफल या कम सफल श्रभिव्यञ्जना नहीं होती, वह विकारमात्र है। श्रतः घटिया श्रभिव्यञ्जना न होने से बढ़िया श्रभिव्यञ्जना भी सम्भव नहीं। श्रभि-व्यञ्जना ही कला है, इसलिए कला में भी घटिया, बढ़िया नहीं हो सकता। इसका श्रर्थ हुश्रा कि कला में या सौन्दर्य में उत्तमाधम-मध्यम का कोटिक्रम सम्भव नहीं। कोचे कला के वर्गीकरण का विरोधी है।

३ जब ग्रिभिव्यञ्जना, कला या सौन्दर्य में कोटि-क्रम सम्भव नहीं,. वह ग्रपने ग्रापमें एकमात्र रूप से पूर्ण है तो :—

- , ं [क] म्रलंकार और म्रलंकार्य का भेद भी सम्भव नहीं। इसी दृष्टि से म्रलंकारों की गणना भ्रौर उनके भेदोपभेद करना भी निरर्थक है।
  - [ख] शैलीं स्रौर कवि-व्यापार स्रादि पर जोर देनें वाले सिद्धान्त भी स्रतात्त्विक हैं।
  - [ग] ग्रौर इस हेतु से भी काव्य में ग्रभिव्यञ्जना से व्यतिरिक्त वस्तु का भी कोई महत्त्व नहीं। इसके ग्रतिरिक्त काव्य-वस्तु ग्रपने ग्राप में निष्क्रिय एवं जड़ है। उसके सिन्नकर्ष से उत्पन्न होने वाली ग्ररूप भंकृतियाँ भी ग्राकारहीन होने से कोई विशेषता नहीं रखतीं। जब वे कल्पना के योग से ग्रभि-व्यक्त हो जातीं हैं ग्रभिव्यञ्जनास्वरूप ही होकर कला में समाहित हो जातीं हैं। इसिल्लए काव्य में वस्तु को पृथक् करके देखना उचित नहीं।

४. ग्रभिव्यञ्जना कला है। 'उसका श्रनुवाद कलाकृति है। ग्रत: कला ग्रीर कलाकृति में स्पष्ट भेद है। ग्रस्तु !

श्रव एक उदाहरण से कीचे द्वारा प्रतिपादित कला-सृजन की विधि की परख भी देख लेंनी चाहिए। निम्न पद्य के कर्ता श्री ब्रह्मानन्द जी के सामने—सांसारिक जन का भिनत-विमुख हो जीवन को व्यर्थ गँवाने—का तथ्य रहा होगा। यह एक परिस्थित है जिसके संसर्ग से किव की श्रात्मा में श्ररूप-भंकृतियों का उठना स्वाभाविक है। ग्रतः कह सकंते है कि इस प्रकार का भाव स्वतः-प्रकाशित होने वाला ज्ञान है। यह ज्ञान-कल्पना के सूक्ष्म ताने-बाने में श्राकर किव के मानसपटल पर विम्ब रूप से छा गया होगा, श्रभिव्यक्त हुन्ना होगा, जिससे किव को एक सहजानुभूति (Intuition) हुई। जो उसकी कला का श्राधार बन गई। श्राधारप्राप्तरूप सफलता ही सौन्दर्यानुभूति है। उसको स्थूल शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया:—

पेरी सखी ! बतला दे मुक्ते पिय के मन भावन की बितयाँ ॥
गुन-हीन, मलीन शरीर मेरा, कुछ हार-सिगार किया भी नहीं ।।
रस-प्रम की बात न जानूँ कछू मेरी काँपित हैं डर से छितयाँ ॥
पिय अन्दर महल बिराज रहे घर काजन में जिपिटाय रही ।
पल एकी घड़ी नहिं पास गई बिरथा सिब बीति गई रितयाँ ॥
पिय सोबत ऊँची अटारिन पे, जहँ जीव परन्द की गम्य नहीं ।
किस मारग जाय मिलों उनसे, किस भाँति बनाय लिलों पतियाँ ॥
निज स्वारथ का संसार सभी, अब प्रीति करों कासे मन में ।
ब्रह्मानन्द तेरा हितकार पिया जग भीतर और नहीं गितयाँ ॥

यह ग्रावश्यक नहीं कि किव-कल्पना में जो कला की सूक्ष्म ग्रिमव्यक्ति हुई है उसे ग्रनिवार्य रूप से शब्दों में या ग्रन्य किसी भौतिक
उपकरण में प्रस्तुत किया जाय । परन्तु जब वह इस प्रकार भौतिक रूप
धारण करती है तो निसंगतः उसमें कला-सौष्ठव होना ही चाहिए ।
काव्य-कला के स्थूल परीक्षकों की दृष्टि में इस छन्द में 'समासोक्ति'
ग्रलंकार है । "प्रभु-भिक्त न कर सकने पर ग्लानि फिर तद्विषयक
जिज्ञासा" यह प्रस्तुत है । इसका कथन इस प्रकार हुग्ना है कि जिससे
"पत्नी की, प्रियतम के साथ रमण के ग्रवसर खोकर पश्चतापजन्य
विलास की उत्कष्ठा" का भी स्फुरण हो जाता है । वातावरण की
ग्रन्वित के लिए-सखी की उक्ति सखी के प्रति—की उद्भावना भी
मनोरम बन पड़ी है । ध्वनि-परीक्षक इसकी शृंगार रस व्यंग्यता पर
मुग्ध हो सकते है । कहने का ग्रमिप्राय यह है कि किव की ग्रमिव्यञ्जना
अभिव्यञ्जना है तो कला-कृति में कोर-कसर की ग्रांजायश नही ।

हमने देखा कि काव्य की श्रात्मा का प्रश्न हमारे यहाँ इस लिए उठ खड़ा हुश्चा कि उसका सही लक्षण किया जा सके। विभिन्न श्राचार्यों ने विभिन्न प्रकार के मत व्यक्त किये। यही नहीं, पाश्चात्य देशों मों भी काव्य के विषय में श्ररस्तु के समय से विवेचन होता चला श्राया है। इन सभी विवेचनों का केन्द्र काव्य के बाह्य और ग्राभ्यम्तर तत्त्व ही रहे। किसी ने बाह्य तो दूसरे ने ग्राभ्यन्तर तत्त्वों पर जोर दिया। परन्तु इतना तो स्वीकार ही करना पड़ता है कि जब विभिन्न तत्त्वों में सर्वोपरि एक तत्त्व को खोजा जायेगा तो ग्राभ्यन्तर तत्त्व को ही स्थान मिलेगा। उनमें भी 'रस' की विशेषता है, क्योंकि काव्यमात्र का लक्ष्य ग्रानन्द की ही प्राप्ति है, ग्रौर ग्रानन्द ही 'रस' है। इसिलए पौरस्त्य ग्रौर पाश्चात्य, सभी की व्याख्याएँ निरर्थक हो जाती हैं। यदि यह मान लिया जाय कि काव्य में प्रभविष्णुता या रसानुभूति एव रसाभिव्यक्ति का तत्त्व ग्रावश्यक नहीं, तब फिर क्यों न यह स्वीकार कर लिया जाय कि काव्य की ग्रात्मा या काव्य की मूलशक्ति 'रस' में ही केन्द्रित है?

देखने से ज्ञात होता है कि रस की इस सर्वोपरि महत्ता को सभी ग्रालोचकों ने परखा है, ग्रौर माना भी है। तदिप व्याख्याकारों में जो मतवैभिन्य पाया जाता है उसका कारएा दृष्टिकोएा या ग्रवलोकन की दिशा की भिन्नता है। जिस प्रकार विभिन्न दिशाग्रों से देखने पर एक ही व्यक्ति ग्रनेक रूपों में भासता हुग्रा भी ग्रपनी मूल सत्ता में 'वहीं' रहता है ग्रौर उसकी मूल सत्ता प्रभावशाली रूप से कायम रहती है उसी प्रकार काव्य में रसाभिव्यक्ति की केन्द्रिक चेतना ग्रसन्दिग्धरूपेएा सर्वीतिकान्तर्वातनी है; चाहे काव्य की बह्याभिव्यक्ति विभिन्न रूपों ग्रौर रंगों में कितनी ही भिलमिलाती रहे। यह तथ्य सभी को मानना पड़ा। ग्रतः रस को साथ लेकर ही ग्रपने विवेचन को पूर्ण बना सके।

अलंकारवादियों ने रसवदादि के रूप में रस को स्थान देकर अपनी अपूर्णता को पूरा करना चाहा तो इधर कुन्तक ने रस की व्यापक महत्ता. को सोद्घोष स्वीकार कर रही-सही कमी पूरी कर दी—

> निरन्तररसोद्धारगर्भसौन्दर्यनिर्भराः । गिरः कवीनां जीवन्ति न कथामात्रमाश्रिताः ॥

"किवयों की वाणी इसके कारण ही जीवित रहती है, कथामात्र के भ्राश्रय से नहीं।" ध्विनिकार का काम तो रस के बिना चल ही कैसे सकता था ? उन्होंने 'रस-ध्विन' को भ्रपने यहाँ सर्वोच्च भ्रासन प्रदान किया। भ्रतएव वे किव को रसमय रूप के प्रति हिदायत कर गये हैं:—

ब्यंग्य-ज्यञ्जरुभावेऽस्मिन्त्रिविधे सम्भवस्यपि ।

रसादिमये एकस्मिन् कवि स्यादवधानवान् ॥ ध्वन्यालोक

रस की नव-जीवन-प्रदायिनी शक्ति को वे भला कैसे भूल सकते थे-'काव्य में रस-सिञ्चन से पूर्व-दृष्ट-ग्रर्थ भी नया रूप घारण कर लेते हैं, जैसे वसन्त में वृक्ष नये-नये दिखाई पड़ने लगते हैं।"

> दृष्टपूर्वा श्रपि ह्यर्थाः कान्ये रसपरिम्रहात्। सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्रमाः॥

इसी प्रकार ग्रिभिव्यञ्जनावादियों के सामनें भी काव्य के परम लक्ष्य की समस्या रही; उनका उद्धार भी रसाश्र्य से ही होता है। देखिये "काव्य में ग्रिभिव्यञ्जावाद" के लेखक श्री सुघांशु जी क्या कहते हैं— "काव्य के लिए सहजानुभूति ही सब कुछ है, उसमें बुद्धि का व्यायाम हो जाने पर वह काव्यकार और पाठक—दोनों के लिए एक समस्या उपस्थित कर देता है। जिस काव्य में रस-सञ्चार की प्रकृत क्षमता नहीं, वह भारतीय दृष्टि से ही नहीं, योष्पीय दृष्टि से भी हेय है।"

कविता का लक्षरण करते हुए अाचार्य शुक्ल ने तो रसानुभूति के आनन्द को मोक्ष के आनन्द के समकक्ष बताते हुए रसदशा का विधान ही कविता का परम लक्ष्य माना है:—

"जिस प्रकार ग्रात्मा की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है, हृदय की इसी मुक्तिसाधना के लिए मनुष्य की वाखी जो शब्द-विधान करती ग्राई है उसे कविता कहते हैं।"

रीतिवादी म्राचार्य यद्यपि काव्य की बाह्य साधना के पक्षपाती थे तो भी गुर्गों के सहारे उनकी भी रस तक पहुँच हो गई। शताब्दियों पूर्व नाटचाचार्य भरत ने जिस 'रस' की निष्पत्ति का प्रतिपादन किया था वह ग्राज भी नित्य नवीन ग्रीर पुरातन विचार-धाराग्रों की लहरियों से ऊपर उठकर काव्यलोक में गङ्गाजल की तरह महत्त्व के साथ प्रवाहित है। पूर्व, पश्चिम में ग्रभी तक रस-वाद का स्थान ले सकने वाला कोई भी साहित्यिक सिद्धान्त ग्राविष्कृत नहीं हो सका है। एक विद्वान् 'का कथन हैं—''इसी भाव-पक्ष की भित्ति पर रसवाद का जो निर्माण-कार्य हुग्रा है, वह विश्व-साहित्य में ग्रपने ढंग की एक ही वस्तु है।'

अन्त में श्रीकण्ठचरित के रचयिता की वाग्गी में रस-स्तुति के साथ यह प्रसंग समाप्त करते हैं :--

> हैस्तैरतंकृतिशतैरवतंसितोऽपि रूदोमहत्यपि पदे धतसौष्ठवोऽपि । नूनं बिना घनरसप्रसराभिषेकं काव्याधिराजपदमहीति न प्रबन्धः ॥

"सैकड़ों म्रलंकारों से शोभित, उच्चपद पर प्रतिष्ठित मीर सौष्ठव-शाली होता हुम्रा भी प्रबन्ध सान्द्र-रस-धारा म्रभिषेक के बिना काव्या-धिराज पदवी नहीं पाता।"